# वे क्रान्ति —के दिन

स्वाघोनता संग्राम के त्र्फ्रानी दिनों ब्रोर दुनिया के इतिहास के इस वैजोड़ आन्दोलन के वेजोड़ नेताओं की अविस्मरणीय झांकिया स्वातन्त्र्य युद्ध के एक वीर योद्धा श्री महावीर स्वागी ने 'वे क्रान्ति के दिन' में प्रस्तुत की हु स्वाधीन मारत के मृतपूर्व प्रतिरक्षा मंत्री श्री त्यागों के ये अपूर्व संनरण रीचक भी हैं और विचारणीय भी

विवरणात्मक भी हैं और ऐतिहासिक भी.....

हिन्द पाँकेट शुक्स प्राइवेट लिमिटिङ सस्ते मूल्य पर हिन्दी में उत्कृष्ट,मौलिफ भौर अनुवादित पुस्तकें प्रकाशित करने वाली सर्वप्रथम भारतीय संस्था है के दिन

923.2 TYA

हिन्द पॉकेट बुक्स प्राइवेट लिमिटिङ अी० टी० रोड, शाहदरा, दिल्ली-३२



ve kranti ke din: Mahavir tyagi: Memoirs भूत्य : एक रुप्या

#### प्रस्तावना

हमनशीं कहां जाएं, कोई ठिकाना न रहा। या तो वह हम न रहे, या बोह जमाना न रहा॥ सीयों का स्थाल है कि गहरी मनोकामनामों की पूर्ति हो जाने

पर मनुष्य को मसीम मानन्द भीर सन्तुष्टि मिल जाती है; एक सीमा सक यह बात ठीक भी है, पर इसमें प्रका यह उठता है कि सदय की

प्राप्ति के बाद क्या होगा । या तो कोई दूसरा लक्ष्य ढूंढ़ता पढ़ेगा, या फिर भेरी तरह अपने नातियों के साथ आंखिमचीनी खेलकर ही जो बहलाना होगा । 'कोडी-चंगले और हलवा-पूरी' जिन किन्हीं-

को प्राप्त हैं, वे घन्य हैं, पर संसार का वास्तविक प्रानन्त क्षूटने के लिए तो कोठी से बाहर निकलकर किसी गैर पर घांखें टिकानी पढ़ेंगी, भौर घपनी हलवा-यूरी के साफीदार भी दुंडने पड़ेंगे।

क्योंकि 'दाद' देने वाले न मिले तो ग्रजल मुनाना बेकार है। पंचमोतीलाल नेहरू को अपने हाथ से तरकारी (सन्दी) पंचाने और निरोप अनुसात की, बाय बनाने का शीक था। सन्

रेट२१ की बात है कि जब वे लक्ष्यक जेल की 'दिवानी बेरफ' में बन्द थे, मैं कभी-नभी उनकी सच्छी भादि छील दिया करता मा। एक दिन 'दम-मालू' बनाए बंटे थे, मैं किसी हुसरी बैरफ में प्र-पान के लिए चला गया, लोटने पत्र में ने पूछा, ''यान्यों टण्डो हो रही माई की, प्राप्त को को बनाई की माई मी, प्राप्त को का बाई की माई की, प्राप्त को बाई की नहीं।'' बोले, ''इतने बोल को बनाई की मूं मुझ

का शतली मधा सामेदारी महै। यही नियम दुःख पर भी लागू है। जैसे हंसने के लिए किसी साथी का होना मनिवाय है, इसी शरह रोने का मजा भी केवल अपनों ही के बीच में है। पर चूंकि भाजकल का संसार व्यापार-प्रिय हो चला है

इसलिए प्रेम भी इस युग में व्यवसाय की वस्तु बन गई है। जान खानकर करते हैं प्यार, भीर जैसे घी में सीग घीलते हैं दाल्दी इसी तरह ध्यार में मिलाते हैं खुवामद । और खुद तो किसी के

दिल से प्यार फरते नहीं, दूसरों से चाहते हैं कि यह भाविक हो जा हमपर ।

यह संस्मरण साहित्यिक भाषा में न निसकर व्यार की भाष में लिखे हैं, नयोकि साहित्यकार का दुनिया मादर तो करती है प ध्यार नहीं करती। झादर दिमाग से होता है, झीर प्यार दिल से

प्यार की भाषा दलील धीर व्याकरण के बन्चनों से मुक्त होने व

कारण सीधे दिल पर बार करती है। मैंने इन संस्मरणों क छुपवाने की स्वीकृति इसी माशा से दी है कि शायद पाठकों में से ई थुछ प्यार करने वाले, मेरी हूटी-फूटी भाषा के कारण, मुके मिर बाएं, तो उनके पत्रों से मेरा जी बहुत जाएमा ।

रैन बसेरा, देहरादन

—महावीर त्यार्ग

7739-57-58

# वापू की याद में

सन् १६४२ में जब विश्वयुद्ध ने भंयकर रूप घारण कर लिया था, जापान भारत पर आक्रमण करने की तैयारी में था, भौर विना भारत की जनता का विश्वास प्राप्त किए ब्रिटिश सरकार ने भारत को भी युद्ध में घसीट लिया था, तो महात्मा जी ने कहा था कि "ब्रिटिश सरकार की नीति भारत को स्वतंत्र करने की नहीं है, भले ही कोई तीसरी वाक्ति इसपर अपना स्वामित्व क्यों न कर ले।" ऐसी परिश्यित में - प्रगस्त, सन् १९४२ की महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने बिटिश सरकार को चुनौती दी थी कि "भारत छोड़ी"। सुरन्त ही सारे काग्रेसी नेता नजरवन्द कर लिए गए और महात्मा गांधी को 'मागालां पैलेस' में बन्द कर दिया गया । उनके साथ 'बा' (स्वर्गीय कस्तूरवा गांधी) और बापू के प्राइवेट सेकेटरी श्री महादेव देसाई, फु॰ सुशीला नायर भी नजरबन्द कर लिए गए । हफ्ते-भर के मन्दर महादेव देसाई का स्वगंवास हो गया घौर चूंकि पूरे भारतवर्ष में पकड़-यकड़ गुरू हो चुकी थी, हजारों कांग्रेसी जेल में डाल दिए गए । महादेव देसाई की जगह भी व्यारेलाल जी को भागाला पेलेस भेज दिया गया । योरोप में जर्मनी का युद्ध और मारत में स्वतन्त्रता-मान्दोलन साप-साय जोरों से चल रहे थे कि सन् १६४३-४४ में हमारे देश में भयंकर अकाल पड़ गया और केवल बंगाल में सगभग ३० लाख स्त्री-पुष्प भीर बच्चे भूख से भर गए। कलकत्ते की गलियों में चारों

एक दिन खबर मिली कि बापू ने २१ दिन का अनशन कर दिया है। महात्या गांधी श्रामालां पैतेस में मच्छरी का शिकार बने पड़े थे। हम लोगों ने भ्रपनी-अपनी बैरनों में बाप की दीर्घामु के लिए यज्ञ भीर प्रायंनाएं घुरू कर थी। उपवास तो पूरा हो गया पर उसके बाद 'बा' के स्वगंवास हो जाने की रावर भिली। फिर बापू सरत बीमार पड गए। देश-भर में बापूको मुक्त कराने का ग्रान्दोलन अल पड़ा। यहां राक कि केन्द्रीय असेम्बली के कांग्रेसी और मुस्त्रिम लीगी सदस्यों ने सर्वसम्मति से १६४४ का बजट अस्वीकार कर दिया। आगाला पैलेस के चारो कोर काटैदार तार लगे थे और सैकड़ों पुलिस वाले .दिन-रात बगले के चारो भोर षहरा देते थे। बापू जब बहुत बीमार हुए तो अक्टर मिल्डर भी उनकी देख-रेख के लिए ग्रामाला पैलेस में भेज दिए गए। एक रात को तो बीमारी न भयकर रूप धारण कर लिया और यचने की आद्या न रही। ब्रिटिश सरकार ने उनके दाहनरसा के लिए बहुत-सा चन्दन मंगाकर तैयार रख लिया था धौर ब्रिटिश विदेश मंत्री श्री एन्यनी एडन ने चपने समाम दूती भो चिहियां भेज दी थी कि ''वे मिस्टर गांधी की मृत्यू के अवसर पर जी जोक-सन्देश दें उनमें ऐसे शब्दों का प्रयोग न करे कि जिनसे गांधी

भीर लाशें ही लाशे पड़ी थी। हम जेलों में सड़ रहे थे धीर चिन्तित थे कि हमारे वाल-बच्चों के ऊपर क्या गुजर रही होगी।

चटा सके।"

के नैतिक स्तर को तनिक भी ठेस पहुँचे, सापको कहना चाहिए कि उनको अनने काच्यात्मिक पादशौँ में भट्टट विश्वास था। और भापकी इम बात पर भोक प्रकट करना चाहिए कि उनकी भाँडितीय प्रतिमा ऐसी भंपकर स्थिति में भी वापू को मरने की चिन्ता कम थी। उन्होंने कई बार सरकार से अनुरोत्र किया कि उन्हें किसी साधारण जैल में भन्य राजनैतिक वन्दिशों की तरह क्यों नहीं रखा जाता। बापु ने कहा था कि:

"मुक्तर जो यह फिजूसबर्जी की जा रही है यह तुम्हारा पैसा सो गहीं है, यह ठो मेरा घोर मेरी गरीव बनता का पैसा है। मेरे पारों घोर इतनी कीज वर्जो डाली, क्या तुम्हें टर है कि मैं चोरी से निकलकर माग जाऊंगा?"

इसी तरह एक दिन अब बापू सेवाप्राम में टहल रहे थे कि पस्ते में दो इंच सम्बा एक पूनी (चर्चा कातने की कई) का दुकड़ा पड़ा दिलाई दे गया, बापू ने उसे उठा लिया भौर प्राथमवासियों को कहा कि "देव की सम्यक्ति को इस सावरवाही से नहीं फेंकना चाहिए।"

बापू की बात को छोड़िए। यन से नैक्कों वर्ष पहले मुगल राज्य के मझाट घीरगर्जेय ने अपने मरने से पहले जो बसीयत की थी उसे पहिए। उसने कहा था कि मेरे कफन घीर दक्त पर सरकारी खवाने की एक कीड़ी भी खवां न की जाए, जो ४०) (बार रवये दो आने) मैंने टोपियां सिसकर कमाए हैं, वह महसदार पर जमा उनसे पज्जी का फड़न सरीदकर मुके सपेट देना धीर २०५) जो मैंने कुरानशरीफ सिसकर कमाए हैं वह फड़ीरों को बांट देना, वर्गीक इस्लाम मत के अनुमार कुरान की कमाई का इस्तेमाल हराम है।

## सत्याप्रह की धर्म-परीक्षा सन् १९४७ मे भारत के बटनारे के समय जब पाकिस्तान मीर

भारत में सान्ध्रदायिक भगड़े भीर बचने होने लगे तो महास्मा गांधी को महान धारिसक कष्ट हुआ। उनकी व्याकुलता का वर्षन करता भ्रमंत्रम है। केन्द्रीय भ्रीर प्रादेशिक सरकारों के भी हाथ-पैर फूल गए हमें ऐसा लगने लगा जैसे करोड़ों परिवारों की पून से सींची हुई इस स्वराज्य की भ्राचा-लता पर पाला पढ़ गया हो। मैं उन दिगों केन्द्रीय विधान-सभा भीर प्रान्तीय भ्रसेच्यती दोगों का मेन्यर

ga ६त स्थान्य को झाशान्ताता पर पाला पढ़ गया है। मैटों केन्द्रीय विचान-समा झीर प्रान्तीय स्रोत्स्वती दोनों का सैन्दर या। एक दिन प्रातः लवानक के पुलिस सुप्रिएटेक्टेक्ट से पुलिस कान्स्टेबल की वर्दी संगाकर पहुन की झौर संटा-पेटी बांपकर

मुस्पमंत्री श्री गोविन्द वल्लाभ पन्त के बंगले पर चला गया। दरवाजें पर एक पुलिस इंस्पेनटर लड़े थे, उन्हें सलाम फटकारते हुए शीमा पन्त जी के कमरे में मुस गया। पन्त जी को झादचर्य हुमर कि पुलिस का सामारत्स सिपाही बिना झाला के झन्दर की पुस

भागा। सत्तान नेने के बाद उन्होंने जोत से पूछा कि तुन मन्दर कैसे आए? मैंने कहा कि सेरा नाम महाबीर त्यायी है, मैं सब करिटेयन हो गया हूं भीर आपका शाशीर्वाद सेने आया हूं। फिर यो हंसकर खड़े हो गए और करने क्ये कि तम्हें यह

ारिका है। या हु और आधना आवाबाद वन नाना है किर वो हंसकर खड़े हो गए और कहने को कि हुन्हें यह फैसा खब्त सुम्म है। मैंने कहा कि वगह-वगह हिंदू-सुन्तिम में हो रहे हैं और न तो कार्यस याने ही सामने आते हैं और न

पुलिस ही कुछ कर रही है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि २४० कांग्रेस वालों का एक स्वयंसेवक पुलिस-दल भर्ती करके देश में शान्ति स्थापना का प्रयत्ने करूं। उन्हें यह योजना पसन्द शाई भीर तुरन्त ही सरकारी गंजट में एक विज्ञप्ति निकाल दी कि इस दल का नाम 'त्यागी पुलिस' होगा और इस दल के सिपाहियों को कोई वैतन तो नही मिलेगा पर इन्हें पुलिस के पूरे ऋधिवार प्राप्त होंगे भीर वर्दी, पेटी, राइफल और राशन (खाद्य सामग्री) दी जाएगी। पुलिस लाइन मेरठ में हमारा हैडक्वार्टर बनाकर टेनिंग का प्रवन्ध सरकार की घोर से कर दिया गया और इस दल को राइफल भी दे धी गई। महीने-भर की ट्रेनिंग के बाद में मयवदीं के महात्मा गांघी के पास भाशीनोंद के लिए पहुंचा, वे विरला हाउस दिल्ली में ठएरे हुए थे। मुके देखते ही खिलखिलाकर हंस पड़े। मैंने सलाम भाड़ा भीर कुर्सी पर बैठ गया, वे चारपाई पर लेटे हुए थे। बैठते ही मैंने कहा, "बाधीवाद के लिए बाया हूं, बापू ।" गांधी जी ने कहा, "वया दू मुक्ते नाच नचाएगां ?" मैंने वहा, "नही ।" बापू बोले, "आशीर्वाद नहीं मिल सकता।" मैं समर्का कि खहर की वर्दी न होने के कारण बापू रूट हैं। मैं बहुत हताश हुया भीर खड़े होकर चौला, "यदि झाशीर्वाद नहीं दे सकते तो झाप मेरा खुला विरोध करके देख ले, मैं भीर मेरे साथियों ने मैदान में कदम रख दिया है, अब पीछे नहीं हट सकते ।" यह कहकर मैं चलने लगा तो बापू बोले, ''तू समका नहीं, मुके भाशीर्वाद में आपत्ति नहीं है, तू पहले वायदा कर कि मुक्ते नाच नचा देगा।" दिमाग तो ठंडा पड़ा पर सचमुच मैं नाच नचाने के अर्थ महीं समक्त सका। वचपन में जब खाना खाने से भागता था तो गेरी दादी तंग आकर कहती थी कि "घरवसा

घटों नाच नचाता है।" मैंने बापू से पूछा कि नाच नचाने से ग्रापका क्या तारपर्य है तो बोले, "जब मैं घसवार में पढ़ंगा कि मुसलमानों की जान बचाते हुए त्यागी को किसीने छुरा मार दिया, भीर उसकी

लाश तो सहारतपुर के बाजार में पड़ी है तो मैं खुशी के मारे नाचुमा; तो फिर तू मुक्तनो वायदा कर कि मुक्ते नाच नया देगा।"

इतना सुनना या कि प्यार से मेरी घिन्यी वध गई श्रीर चारपाई पर पड़े बापू के दोनों पैरों यो पकड़कर मैंने बायदा कर दिया कि "भगवान गरी सहायता करे घोर छुरी वाला भेज दे, तो बापू, में इन चरणों की शपथ लेकर कहता हू कि चवस्य आपको नाच नचा दुंगा।" किर

नया था, बापू बैठे हो गए और मेरे कन्धों पर हाथ रखकर दरवाजे तक मुक्ते छोड़ने काए। रास्ते में ठहरकर बड़े प्यार से बौले, "स्वराव्य तो मिल गदा पर मेरे शीवन में सत्यावह धर्म की प्रसती परीक्षा नही हो सबी । मैं चाहता हूं कि तुन्हारी तरह ५० या १०० धादमी बहिसा और सत्याबह की परीक्षा में धपनी जान दे दें तो मेरे भीवन का उद्देश्य सफल हो जाए।" चलते समय मैंने फिरगर्दन भूता-बर कहा, "ग्रन्छा अव तो मुक्ते भारीविद दे दो वापू! " तो वापू योते,

"बद में नाचूंना की मेरा नाच ही तेरा (तुम्मपर) ब्राहीबॉद होना !" में सभाग है कि सपनी प्रतिकाषुरी न कर सका। सापू ती धारीद हो गए पर मेरी अंगली तक गवटी। सरने को सी धव भी रीमार ह पर भव महिला भीर सत्यायह को इस 'साइंस' भीर 'टेक-भीग' के मुग में रहिवाद भीर दक्षियानुसी समभा जाने सगा है। भौदी पहनना, हिन्दी बोलना, बाइसिक्स या तांगे पर घलना, घर्सा दावना, भार संगाना, टड़ी चटाना धौर रामनाम-खब पार्सर वह-

माने मुगे हैं, मुद्र है कि बामी सहर पहनने की छूट है। पर्दी की बाहर

दोड़ में वापू की बताई हुई सामाजिक घोर नैतिक विसियां (मून्य) सब पूल में मिल गईं।

वात प्रसत्त में यह है कि जब कापेस स्वराज्य-प्राप्ति के धान्यो-लन में सगी थी तो हर व्यक्ति निःस्वार्थ माव से जन-रोवा फीर देव-कल्याएा के माव से प्रेरित होता था, इसके फलस्यरूप समाज का धातावरए। इतना चुढ़ हो चला था कि घटनावारी घीर समाज-विरोपी व्यक्तियों को शीक-साज के मच से घपने मुंह छिपाने पहते थै। महारमा गांधी ने १५ प्रगस्त, १६४७ से पहिल ही भांप लिया था कि हवा का रूख कियर को हैं। घपने घरितम समय में गांधी की बहुत हुआे थे। गोटसे ने गोंशी चलाकर देस को तो घरनाय ही कलंकित कर दिया और प्रयंकर हानि भी पहुंचाई, पर गांधी जा के लिए घच्छा ही हुआ कि उन्हें से दिन देवने न पड़े।

ईश्वर मुके दे रहा है।"

जन दिनों केन्द्र ग्रौर सभी प्रदेशों में राष्ट्रीय सरकारों की स्यापता. हो धुकी यो पर हमारे मंत्रिमण्डलों का जो रहन सहन ग्रीर कार्य-प्रगाली थी उससे बापू खुश नहीं थे। लोगों की शिकायत थी कि द्मनेक त्याग भीर विलदानों के सहारे कांग्रेस एक महान संस्था वनी है भीर इसका इतिहास यहुत उज्ज्वल है फिर भी शासन की सत्ती हाय में थाने से कांग्रेसी उन गुर्खों को खोते जा रहे हैं भीर पद-प्राप्ति के लिए प्रनुचित रूप से स्पर्धों कर रहे हैं। २१ मई को बापू ने प्रार्थना के समयं कहा थाः

''स्वतंत्रताका जो अमूल्य रत्न हमारे हाथ में भा रहा है मुक्ते हर है कि हम उसे लो बैठेंगे। स्वराज्य लेने का पाठ तो हमें मिला परन्तु उसे टिकाए रखने का पाठ हमने नहीं सीखा। ग्रंग्रेजों की तरह **ब**न्दूकों के जीर पर हमारी राज्य-सत्ता नहीं चलेगी । **घ**नेक प्रकार के त्याग और तपस्चर्या के द्वारा कांग्रेस ने जनता का विश्वाम सम्पा-दन किया है परन्तु यदि माज कांग्रेस वाले जनता की घोका देंगे भौर सेवा करने की बजाय उसके मालिक बन जाएंगे या मालिकों की तरह व्यवहार करेंगे तो मैं शायद जीक या न जीक, परन्तु हतने वर्षी के अनुभव के आधार पर यह चेतावनी देने की हिम्मत क़रूंगी कि देश में बलवा मच जाएगा, सफेद टोपी वालों को लोग **छन** श्वनकर मारेंगे और कोई तीसरी सत्ता उसका लाम उठाएगी ।"

### मंत्रियों का कर्तव्य

१६ मर्पेल, १६४७ को जब बिहार का मंत्रिमण्डल बापू से मिलने के लिए पटना में भाषा तो बापू ने स्वतंत्र भारत में मंत्रिः (१) मंत्रियों प्रोर गवनेरों को ययासंभव स्वदेशी वस्तुएं ही काम में लानी चाहिएं । उनको और उनके फुट्टीचयों को खादी पहनता चाहिए भीर घाँहसा में विश्वास रखना चाहिए । (२) उन्हें दोनों लिवियां सीखनी चाहिएं धौर जहां तक हो सके

धापस की बातचीत में भी अंग्रेजी का व्यवहार नहीं करना

मण्डल भयवा गवर्नरों को कैसे रहना चाहिए इसपर निम्नलिखित

विचार प्रकट किए थे:

चाहिए । सार्वजनिक रूप में हिन्दुस्तानी और अपने प्रान्त की भाषा का ही उपयोग करना चाहिए। (३) सत्ताधारी की दृष्टि में अपना सया बेटा, सया भाई, एक सामान्य व्यक्ति, कारीगर या मजदूर—सब एक-से होने

शाहिए।
(४) व्यक्तिगत जीवन इतना सावा होना चाहिए कि लोगों पर उसका प्रभाव पहे। उन्हें हुट रोख देश के लिए एक घण्टा शारीरिक श्रम करना चाहिए। या तो चर्ला कार्ते या प्रपने

हाय से घर के बासपास बन्न या साग-सक्जी लगानी वाहिए।

भोटर मौर यंगला तो होना ही नही ,चाहिए। भावस्यकता के

मनुसार साधारण मनान काम में लेना चाहिए। हो, यदि दूर

जाना हो या किसी खास काम से जाना हो तो जरूर मोटर

प्रमुक्षार साधारण मनान काम म तना चाहिए। ही, यदि दूर जाना ही या किसी खास काम से जाना हो तो जरूर मोटर काम, में से सकते हैं। लेकिन मोटर का चपयोग मर्यादित होना चाहिए। मोटर की थोड़ी-यहत जरूरत हो कभी न कभी रहेगी ही। (६) मंत्रियों के मकान पास-पास हों जिससे वे, एक-सूसरे के विचारों

में, कुटम्बों में भौर,काम-काओं में भोत-प्रोत हो सकें।..

- (७) घर के दूसरे भाई-बहिन घर में हाय से ही काम करें। नौकरों का उपयोग कम से कम होना चाहिए।
- (=) सोफा सेट, श्रतमारिया या चमकीली कुर्तियां वैठने के तिर् मही रखनी चाहिए।
- (६) मित्रयों को किसी प्रकार के व्यसन तो होने ही नहीं चाहिए। (१०) ऐसे सादे, सरल धौर झाध्यात्मिक विचार रखने वाले जनता

के सेवकों की जनता ही रक्षा करेगी । प्रत्येक मंत्री के बंगलें के घासपास घाज जो छः या इससे घधिक सिपाहियों का पहरा रहता है वह आँहसक मंत्रिमंडल को बेहवा लगना

षाहिए। इससे बहुत सर्च यय जाएगा। (११) नेकिन मेरे इन सब विचारों को मानता कीन है। फिर भी मुभसे कहे विना नहीं रहा जाता वर्षोंकि मूक साक्षी रहने की मेरी इच्छा नहीं है।

महारेगा गोधी के उपर्युक्त विचारों की पढ़कर पाठक गए। यह प्रतुप्तव करों कि राष्ट्र में समाजवादी प्रशाली की स्वापना केवल कानून बनाने से नहीं हो सकती; उसके लिए एक सारंजनिक मानंजन नन की मावस्थलता है। स्वराज्य-आप्ति के लिए जितनी स्थाप-सप्तय की आवश्यकता थी उससे कही स्रिप्तक स्थान-सप्त्या करती होगी। माज नो स्थामित्व की यावना इतनी मयंकर रूप से कैसती पसी जा रही है कि सदि इसकी रोगधाम न हो सकी तो देश नमाधी के सारंग पर पान महेगा। जो लोग समाजवाद से विश्वास एसते हैं वनका सबसे पहमा कर्तव्य यह है कि वो सपने पास-पड़ी। के स्वापी के साथ पाने करनें जीया ग्रीर प्रपत्ने नौकर-मजदूरों के साथ माई-मतीजों देश व्यवहार करें। माज हो हमारा साजा बनाने वाला वैर-साब के वाते सवाज के सस्तित्व को चष्ट कर रहे हैं। वेहरादृत के 'सुरादिस' कवि में ठीक ही कहा है: इस किस्तिये ह्यात को ने जार्क किस सर्छ। नचरों के सामने कोई साहिस नहीं रहा।।

भी हमा दे साम एक मेज पर बैठकर साना नहीं सा धकता भीर प हमा दे कम दे की कुर्वी पर बैठने की हिम्मत कर सकता है। पमाज में घयंकर व्यक्तियाद फैल रहा है। प्यार और मुहस्बय भी एक व्यवसाय की पहलु चन गई है। दोस्तियां टूट रही हैं। ईप्यी, देव और

ŧ٥

#### जब मेरे पास पैसे न रहे 🦠

खन् १६३० के नयक संस्थाधरु-भाग्योलन की घोषणा का बाह्यदाय से लेकर पं० योतीखाल नेहरू तक सब ही ने ठट्ठा छड़ाया या। सर्वेद्यापारण कहते थे कि पहाड़ से सिर टरकाना है, बढ़ा लात के पूत कहीं बातों से मार्नेये ने नयक बनाकर फीरेंग्र बैंसी शानित्याली सरकार को उल्लाइ कीली, इसका कोई बकीन नहीं करता या। पर महास्था गोधी के रहस्यों को समस्तना इतना ही कीलन या। कि पितना प्राह से गण के कन्दे छुड़ाया।

हमें प्राप्ता मिली कि जहां कहीं भी बारी मिट्टी मिले जसे पानी में पोलकर मद्दी पर चढ़ायों और अपने जिले के कलक्टर को जुनौदी से कर प्राप्त कर कहा के जाने की किया है कि स्वार्त की किया के पिहला जरपा थी। बिहारीलान के ने नेतृत्व में बारपित वामक स्वाप्त पर पहले का पहला जरपा थी। बहारीलान के नेतृत्व में बारपित वामक स्वाप्त पर पहले हो। बहारी कर के नेतृत्व में बारपित वामक का पानी के कर नमक बनाया और कीटी-कोटी कागव की पुश्म धनाकर गांधी का नमक १ थ०, १० व०, २० व० में, एक, दो, तीन, गांधी का नमक स्थाप्त की पुश्म धनाकर गांधी का नमक १ थ०, १० व०, २० व० में, एक, दो, तीन, गांधी का नमक स्थाप्त की पुश्म बनते हुए व से हाथ नीलाम ही वाली। किए पुलिस बाई बीर नमक कीन के ले हाथ नीलाम ही वाली। किए पुलिस बाई बीर नमक कीन के ले द्वारा व ही जाकर देश की पुलिस के से पार्ट के लिए हाला विपार के स्वार्त की किए का प्राप्त की किए का स्वार्त की किए हाला वर्गा, विपार के विपार के स्वार्त की किए का स्वार्त की किए का स्वार्त की की किए हाला वर्गा, विपार के वर्गा कर स्वार्त की वर्गा, विपार के वर्गा की किए की किए से स्वार्त की किए की किए से स्वार्त की किए की किए की किए से स्वर्त की किए की किए की किए से स्वर्त की किए कि

थे। मगले ही दिन मुकदमे की कार्यवाही जेल में हुं अर्वेनीप्रसाद हिप्टी कलक्टर के इजलास में शुरू की गई। उन दिनों पुलिस के पास दस, पंद्रह व्यक्ति स्थायी गवाह रहते थे । जब कोई राजनैतिक मुक्त्यमा चला तो हिर-फिरकर वही सत्तार खां, ब्रब्दुल्ला कवाड़ी भीर प्रत्लाबस्त्रा ठेलेवाले खुदा को हाजिर जानकर सच-सच कह जाते कि बन्दा मौके पर हाजिर या और वाक्या मेरा चश्मदीद है "दो या तीन गवाह अपनी शहादत दे चुके तो हम लोगों से पूछा गया कि सफाई देना चाहते हो तो बोलो । मैंने खड़े होकर कहा, "इस्तगासे का स्यूत तो बत्म हो चुका पर सरकार यह सावित करना भूल गई कि हमारी नीलाम की हुई पुड़िया में नमक था, फटकरी, चाक या चूना?" मजिस्ट्रेट ने कहा, "यह सबूत की खामी (कच्चाई) है। यदि झाप लोगीं को भापत्ति न हो तो भदासत स्वयं चलकर देख सकती है।" मैंने कहा, "हमें कोई एतराज नही है।" डिप्टी साहिब ने एक पुडिया मे से चुटकी मरी भीर मुंह में डालकर हंसते हुए बोले, "है तो नमक।" मैंने फहा, "वस घव घाप हुनम सुना दीजिए । वर्षों से घंग्रेजों का नमक सा 'रहे हो पर मन्तिम नमक गांधी का खाया है, इसको न भल जाना ।" **धनका सौजन्य कि चेहरे की हवा उड़ गई श्रीर नीची-सी गर्दन करके** दबी जबान से बोले, "छ: महीने की सादी सन्ना, और राजनैतिक वन्दियों की उच्च श्रेणी।" हमने गांधी जी की जय बोल दी और घदालत बरक्षास्त । मजिस्टेट ने हाथ जोडकर हम छः वन्दियों को नमस्कार किया भीर चले गए। कुछ दिन बाद हमने सुना कि घर जाते ही पं॰ मेनीप्रसादजी ने छुट्टी ले ली भौर नौकरी से रिटायर हो गए। हमें फैबाबाद जेल भेज दिया गया। पर चंकि हमारे कई साथियों की धी बनास में भनैतिक कैदियों का सा बर्ताव विस रहा था, हम छ:

व्यक्तियों ने उनकी यहानुमूर्ति में भ्रपनी उच्च श्रेशी छोड़ दी भीट मामूली केटियों की तरह क्मीन पर छोने पौर सोहे के तसलों में दाल-रोटी खाने करें। धपनी जेल की मियाद पूरी करके घर लोटेती स्टेशन पर मिर्मों की भीड़ स्वागत के लिए खाई। वह भी धजीव दुश्य था। पाठकों

को बचा पता कि मन में कैंसी गुदगुर्ण-सी उठती है कि जब घै स्रांकों से दो हजार पुत्रिवर्ध भएनी नवर्दे भिरतती हैं। ऐसे भववर पर मध्ये- प्रच्ये- प्रचार की मूंद जाती हैं भीर मूंह से केत स्वति हैं सार कि जब्दी से मर कें पेट प्रेम-रस से। विश्वम-पियवकर क्षेत्र कारती हैं भागसता और लाल हो जाती हैं सांखें। यह चुनीत शरू भी मनुष्य

के जीवन में इने-गिने ही होते हैं। फिर भीड़ को हटाती हुई कुछ महिलाएं से माई समंदा को सामने । मुझी-मुझी साझी और पकी-मांदी मुना हार्यों में हार, यत छन्माची पंचांत की प्रतिमा। किसी और की गोद में छः मझीन की अंगूठा जूसती हुई समा थी। गो मेरे एकड़े जाने के १० दिन बाद हुई थी। "इते पहुचानते हो?" कहकर सस बहुन ने समा को मेरी गोद में दे दिया। यो मेरा कान नोचने बगी। यद हुंस पड़े। मेरी आंख गवमा गई। फिर समा पा, छूत की बीमारी की तरह सकती आंखें पतीज गई। मनुट्य की भावनाएं मी उस बरसादी वादलों की तरह मंडकाती है कि कभी भूव तो कभी छाया। इन दिनों आन्दोलन कुछ डीला-ता पड़ नया था, करील करी यय ही कांग्रेस वाने बेकों में बन्द थे, जो इने-गिने बाहर थे वे पंरु मोतीनाल नेहरू की आजानुसार विलायती करहे की हुतानों पर पराना लगा-कगाकर खेल जा गई थे। देहराहुन में सामंत स्थारि विस्टेटर थी और उनके बाद सुरवेदलास (को बाद को कन्दीय सरकार के हिप्टी मिनिस्टर बने भौर पाकिस्तान में हमारे हाई-किमरनर भी नियुक्त हो गए थे कि उनका स्वर्गवास हो गया) की वेल जाने की बारी थी। एक दिन सुचना मिली कि ऐशले हाल पर कपड़े की दुकानों पर पिकीटिंग करने वालों को पुलिस ने वहत बुरी सरह पीटा है। फौरन बाजार की हड़ताल हो गई भीर शर्मदा धीर खुरपीदलाल पिकेटिंग करने के लिए मौके पर पहुंचे। साथ ही हजारों की भीड़ इकट्ठी हो गई। पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। भगी पड़ गई, जैसे ही श्री खरशैदलाल और शर्मदा की पुलिस ने लाठी है हुएंडे भारते शुरू किए । दुकानदारों ने अपनी दुकानें बन्द कर थीं। फिर हम सब लोग कांग्रेस दफ्तर में आए जहां घायलों की मरहम-पटटी हो रही थी कि शमंदा ने मुक्ते इशारे से एक भोर युलाया भीर विविद्याती आखें फाडकर बोली, "कहीं से एकटाचें मंगा लो कि वडी परेड पर चलकर दंडें कहीं शम्म (डिक्टेटर साहिबा की छ: महीने की बण्यी को गोदी लेकर साथ चलने वाला कांग्रेस का स्वयंसेवक) उसे कोड़फर न भाग धाया हो भीर वह भीड़ में कुचली पड़ी हो। क्योंकि धव लोग भ्रागए पर शम्भू नहीं भाया।" मुक्ते भी चिन्ता हुई, पर मैंने हंसकर कहा, "यदि सत्तमूच परेड पर पड़ी मिली ती लोग कहेंगे कि पांची की सत्याप्रही सेना ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि डिक्टेटर साहिना भपनी लडकी तक को छोड भागी।" मां की ममता, कि मेरी बात धुनकर शमंदा की हिचकी बंध गई। सब लोग परेशान इधर-उधर धम्मू की सलाश में भागने लगे और हम दोनों को ढाढस देने लगे कि पाप बहां न जावें, शम्भ ऐसा गैरिजिम्मेदार नही है कि उमा को परेट पर छोड़कर भाग आवे।

भोड़ी देर बाद खंबेच लाइन इन्स्पेनटर सोती हुई उमा की

गोदी में उठाए आश्रम में आ पहुंचा। शम्मू भी साय था। आते ही उतने राम्यू की कमर प्रकार कहा कि यह धादमी विकटी-रिया शास का हकदार है। परेड के मैदान से हजारों धादमी खाठी के बर से भाग गए पर यह धादमी चीपाये की उत्ह कार उत्तर कर रिल् उपन्ते पाया के उत्तर कार उत्तर कार कि यह पाया प्रकार के उत्तर कार कार दिया। पुलिस ने उत्तर कार माने का गीका कि पर इसे मान कर दिया। पुलिस ने सीम जवान दाती कमर पर से मातता था कि हमारे साहिब (सुपरिण्टेण्डेण्डे) ने देखा और इसको ठोकर लगाकर बोला, तुम भागता वर्षों गिर्दी हसने जवाब दिया, "जब तक जान में जान है भाग नहीं सकता। देहए दून की समानत मेरे पास है।" साहिब ने उसे उठाया ही एक की उसके नीचे पास में पढ़ी बंदान स्वाहिष से कहता। है कि मिरोज स्वामी को बोलो, ऐसे मौके पर बच्चे को नहीं लाना पारिय।

पुष्ठ विन बाद समंदा भी पकड़ी गई घोर थी सुरवीदलाल भी। समंदा के साथ हमारे जिले की प्रमुख दिवयां श्रीमली स्वामते देश हमारे से एक स्वामते के साथ हमारे विले को प्रमुख दिवयां वेता हो कि सुमारे सरस्वती, निहन सरस्वती सोनी, श्रीमली करसार देशी धीर कर स्वामते के सिंद का स्वामते के सिंद का स्वामते के सिंद के सिंद का स्वामते के सिंद के

ं फिर सभी बपनी-छपनी सजा फाटकर घर झा गए। गांधी-इरियन सन्धि हो गई। सब ही राजनैतिक कैदी छोड़ दिए गए। महारमा गांधी घोलमेज कान्फेंस में विलायत चले गए। इस बीच गेहुं के भाव इतने सस्ते हो गए कि किसानों को अपना सगान खुकाना कठिन हो गया।
गेहूं १ द० १४ झा० मन के भाव बिकने सगा। जवाहरसास नेहरू
किये के प्रधान थे, मोतीसास जी का स्वपंदास हो स्वपा । मू०पी०
कांग्रेस कमेटी ने सगान-बन्दी का आन्दोसन आरम्भ कर दिया, कि
फिर मेरी वारी झा गई।

प्रच्छा-खासा किसी काम से बाबार जा रहा था कि पूलिस ने मा पेरा, बारण्ट है। कोतवाल भौर सरकिल इन्स्पेन्टर जान-पहि-षान के थे, जैसे ही उन्होंने मोटर में बिठाया मैंने कहा, "क्या बैरिस्टर षटर्जी की घोर से नहीं निकाल सकते ?" वे भी वास-बच्चेदार घादमी पे । कहने लगे, "बीच बाजार से से जाने 🗓 हंगामा हो जाने का डर है, हम धो जुद ही बाहर-बाहर से ले जाना चाहते हैं।" बस लिटन रोड पर चल पड़े, फाटक पर मोटर खड़ी की और वैरिस्टर साहिव को मावाज दी। बाहर भाते ही उन्होंने देखा कि फिर चल दिए यार लोग हज को । वैरिस्टर साहिब की धजीव हिलया (प्राफृति) थी। पांचों में दु:स-मरा प्रेम-रस भीर होठों पर गौरव-सनी मुस्कान । मोटर में फांका तो पृतिस वाले बाहर निकलकर धलग सहे हो गए। वयोंकि देहरादून के सब ही लोग जानते ये कि श्री जे॰ एम॰ घटर्जी हरदयास एम० ए० जैसे पुराने कान्तिकारी के साथी और रासविहारी षीस की देहराइन में बसाने वाले व्यक्तियों में से ये। मैंने कहा, "बैरिस्टर साहिब, भ्राप जानते हैं कि शर्मदा कितने स्वाभिमान वाली स्त्री है, वह किसीसे सहायता तो स्वीकार व करेगी," बस भागे कुछ न फहने दिया। बोते, "फिक न करो, मैं सब देख खंगा, नमस्कार।"

मुक्ते जेल में बन्द कर दिया गया । दोन्वाय दिन बाद जेल ही में मुख्यमे की मुनवाई हुई । बहुतनी दर्शक सन्दर साथ जिनमें स्त्रियी भी काफी संस्या में भी । मजिस्ट्रेट मंग्रेज था । हयकड़ी हालकर हमें धैरक से एस भौक में लाए कि जहां खुला इजलास होना था। पाते ही सदालत की कार्यवाही सुरू हो गई। योड़ी देर बाद शर्मदा भी भा पई। मुक्ते देसते ही उमा ने घोर मचा दिया-पापा, पापा। घौर बपनी पाछी ( धो भपनी नां को पाछी कहती थी ) के कपड़े नोच बाले। कई दिन की मिछड़ी हुई बागी की भौताद उस बिचारी की पदालत में नियमों का क्या पता। धमी घठारह महीने की थी। जबरदस्ती ग्रम्मी की गोद से छुटकर घटनियों चलती मेरे कुलें की पकड़कर खड़ी हो नई सोर मेरी गीली झांखों में भपनी बाड-पीडिए धार्खे बालकर 'गोदी, पापा, गोदी' चिल्लाने खगी । मजिस्ट्रेट धी धमाधा देवने चगा । धौर देवियों ने श्वपके-छुपके घपनी घांसें पींछनी पुष्ट कर दी । मैंने अंग्रेजी में कहा, "क्या श्रदालत एक मिनिट के लिए बन्दी की धपनी अच्ची के जनकारने की बाजा देशी ? हक्त ही सी मैं इसे गोदी क्ला लें।" इतना कहना था कि श्वियां फ्रूट-फ्रूटकर धे पढ़ीं भौर नदों ने भी अपने कमाल निकाल लिए। मजिस्ट्रेट से प्रवित स्वर में कहा, "तुम्हारे बीच में अववान भी बाने की हिम्मत न करेगा।" बस मैंने समी ठूमी को उठा लिया ।

हत सदकी ने गोथी आने पर वह उत्तेवना और धुलबुलाहर्ड दिसाई कि मैं भी दंग रह गया। इयद क्यें क्यर-नीचे, कमी चान में कनवादी कुरंद कर दें तो कभी युवयुक्ती—"वापा, पापा घर बची।" घदासत से बात करूं तो मेदे मुंह पर हाग घर दे। एक समाया हो गया। सोग होंगे भी और प्रेमन्त्र वी गोंलें, घदासत की कार्यवाही सतम्मव हो गई। खगेंसा को कहा गया कि घपनी सहकी को ले बाग्रो, चयदे चवाब दिया, "वायद यो बिना पापा को साथ दिए पर न बाएगी।" सब लोग हंस पढ़े। फिर पुलिस को कहा गया, "लड़की की धालम करो।" यो अप्रकें निमट गई पर पुलिस याला रोती-विस्तिताती को छीनकर बाहर ले गया। जल्दी-जल्दी मुकदमें की कार्यवाही पूरी की गई और छुके एक वर्ष की कड़ी केंद्र और पांच सी क्यें जुमीना सुना दिया। बेरक में भेजने से पहले एक बार फिर दमा को देखने का अवसर दिया गया। वामंदा ने बड़े साहस छैं काम सिया। गुन्छ दिल बाद भेजनेतिक की बानक जैन कर प्रविचा गया। बहुत और जो का स्वार लेव कर प्रविचा गया। बहुत और जो बहुत से राजनेतिक की दी थे। काटक पर पर वाचा शहर सहने से सो जाती थी। यदि किसी जमावार से तिकहम मिड़ाकर कोई बिद्दी-पांची मंगा भी लें सी कर या कि एकड़ी गई सी

बावेर विश्वमिस होगा घोर हमारी छः महीने सवा धार यह जाएगी। छन् १६९१ में कि जब मैनपुरी पहर्यन के बन्दी श्री चन्द्रघर जीहरी के खाय नैनी (इलाहागाद) बेल की कामकोठरी में बन्द पा दो दिकड़म की बिद्धियों के निए मैंने एक नई लिपि बना ली घी। इस्ति की बालुंकरी लिख्कर दायंदा के पास भेज दी। जसने सुरन्द ही उसे पाद कर लिया धीर कुछ दिव बाद तिकड़म से एक पक भेज दिया जिसमें निखा था।

"बैरिस्टर छाहुव का पत्र धाया, विवा या कि पांच-छः बचस
हुए धापने उन्हें बाई ही क्वए दिए वे पर भापने कभी याद नहीं
दिवाई । इनका टेन्स वालों ने पूछा तो उन्हें याद भार कि स्थापी की
छै कि तिया था। उन्होंने विवा है कि बाद धापको स्थापी को
धीर है चपया बसून करने का म्राधिनार हो हो एक माने का टिकट
सगाकर हाई हो क्यों की रहीद केन वें बनी बेल का पता लिखें मैं
पिसाईर है केन दूंगा। मैंने क्यावाद है छाप पसीद केन दो हो

तुरन्त ढाई सी रुपये मा गए। भीर किसीको रुपया दे रखा हो छो एसे भी बसूल कर लूंगी।"

Appenden Into h. of son of a print of the print of he are to the print of the are to the are

#### पत्रको सिपि।

पत्र को पडकर बैरिस्टर साहब की पूरी तस्वीर सामने था गई। पद्दी दिनों एक उन्हींथे बातें करता रहा—कसा विशाल हृदय है !

पिस है लीटने पर जब वार्मदा को बेरिस्टर साहब के करों का हाख सुनावा, यह बहुत लिज्जत हुई धीर तकाजा करने सगी कि एमरे की बस्दी लीटन दो वर्ग उनके प्रति करने को मूंद वहीं पड़ेगा। मित्रों के कहते है बीमा कमानी की एक एकेंडी से भी भी। शहर के बहुत से लोगों ने बीमे करवा लिए कि विद्योग पा पा क्षा कि पा कि

का पहला चैक मिलते ही मैं बैरिस्टर घटजी के पास पहुंचा । उनके साय हुनका पिया करता या। पीते-पीते मैंने कहा, "बैरिस्टर साह्य, यो ढाई सौ रुपये लाया था।" बोले,"मेज पर रख दो धीर बस हुनका वापिस कर दो।"मैंने कहा,"इसमें नाराजगी की नया बात है" तो मुक्ते फहने लगे, "द्यापका कोई दोष नहीं मेरा स्वार्य था जिसके कारण पापसे मैत्री की यी पर शब वी बात नहीं रही, हमारा सम्बन्ध षदल गया।" रुपया मेज पर रख चुका या पर बैरिस्टर साहव की षात सुनकर भसमंजस में पड़ गया । फिर ठंडी सांस लेकर बोलें, "भाप जानते हो मेरी बुढ़ापे की संतान केवल एक टिचू (पुत्र) है। षब तक वह कालि जाने योग्य होगा मैं जिन्दा न रहंगा। अपने मन में यह सोचकर ढाढ़स कर लिया करता था कि खुरखैद है, त्यागी हैं ये दोनों मिलकर उसे पढ़ा देंगे। पर पाज वात हुआ कि तुम तो उधार चुकाने वाले रिश्ते में विश्वास रखते हो। मेरे मरने पर सुम दिनु पर नयों सर्च करोगे ? तुम्हा रे रुपये को यापिस करने वाला को दुनिया में होगा नहीं।" मैं इपने को वापिस लेने लगा तो हंसकर षोले, "यदि शर्मदा के ढर से वापिस कर रहे हो तो कोई बात पहीं, प्रभी खुररीदलाल को बुलाकर इसका फैसला करता हूं।" चुररीदलाल के भाने पर वैरिस्टर साहब ने कहा कि ये ढाई सी चपये . बिहार भूकम्य फंड में जमा करके १२५ व० की रसीद स्यागी जी के नाम भीर १२५ व० की मेरे नाम काट दी । इस तरह से दो मित्रों के धीच में समझीता हो गया। ईश्वर की कृपा से वैरिस्टर साहब अमी जिन्दा है भीर उनके पुत्र टिचू (भनितकुमार बटर्जी) भी एम॰ ए० पास करने के बाद देहरादून में ही एक सरकारी अफसर हैं भीर घर के भौर सब लोग भी प्रसंप्रचित्त हैं।

## श्रीचरणों का सौदा

भी॰ रामदेव भीर धाचार्या विद्यावती जी ने गांधी जी की कत्या गुरुकुल माने का निमंत्रस्थ है रखा था । मंगनावरस्य में कत्याओं ने संस्कृत के पद गाए। बायू ने बारीवांद देते समय सबकी विश्वित कर दिया :

"राग का दर्जा बापा थोर कविला है कही जंबा है, और राग-रागिमी तो वर्ण-व्यवस्था की उपाठक ठेरी । तुमने पनाधी के स्वरों में भीमपतादी के स्वर मिला दिए । ऐसा करने से राग वर्ण्यंकर हो बाता है। यने ही किसी माना को बच्च में दीवें करना पड़े पर स्वर को बसना ठीक म होगा। स्मृति की भूत माफ हो सकती हैं पर मठि की महीं। राग तो मृति है।"

र जुंग का नहां। पता जुंग है हो वए तो बायू ने सबकें सामने समें सामने सामने

#### स्त्रियों की समा

हमारे सजे-सजाए पंडाख में दीवयों की सम्रा हुई, न जाने कहा से मासमान फाइकर के उतर भाई थीं स्त्रियों। सारा मैदान मदा पड़ा था स्त्री-वश्यों से। भ्रकेले शहर की ही नहीं, दूर-दूर से खूड़ी-विख्ये सनकाती भीर वैलगाड़ियों में गाती-बजाती माई थीं। उनकी संख्या को देसकर में हर गया कि कहीं सम्रा असफल न ही जाए।

समेदा ने स्वागत-पत्र पढ़ा । फिर यैसी मेंट की । करीब से ह्वार की थी । उसके बाद बापू का मापण हुमा, "समाज में क्षित्रों का महत्व।" बापू की तबियत ऐसी कुश हुई जैसे कभी न हुई होगी । भाषण के बाद बोले :

"मैं तो खेवर भी ले सकता। विदिवनारायण के लिए अंगूठी भी ने सकता, और जूड़ी भी। खेवर देने में तो मर्द को पूछना क्या? बढ़ तो स्थी-धन है। फिर देर क्यों करला। सब थोड़ा-थोड़ा खेवर फुफे दे सकती। मही भाने की खरूरत नहीं, मैं तो वहीं भाकर ले सकता।"

फिर उतर पड़े मंच से हिनयों के ध्रयाह समन्वर में । दोनों हिपों की धंजुली बना भिक्षारी रूप देवियों में पूपने लगे । गुत मच गया। 'भरे महारमा यह ले", "जगह छोड़", "ऊपर क्यों चड़ी माती हैं", "मांक फूट गई तेरी," "भेरी क्यों, मांक फूटे तेरी" मांदि । घच्चों की विरत-पों से सारी समा संग-भंग हो गई। बापू को वह घवके को कि कभी-कभी तो खभीन पर पैर भी न टिक सका । मैं भी गया करता, गई होते तो विरत्ताता, घवके-मुनके करके बापू के जिए रास्ता बमाता। मब मैं भी नावार, भीर बापू मेरी साचारी को भोगकर ' ईत विए।

एक हमी धपनी दो जंगलियों में एक इकन्नी दवाए सम्या हाय किए बूट से चिल्ला रही थी, "यो महात्या! से मेरी इक्ती भी तेवा जा।" बापू ने स्थियों के विट के उत्तर से घपनी घंजुली बढ़ायर कहा, "ता"। वसने इक्ती काल दी तो बापू बोते, "धामी तो पैर मी छुएगी ना?"

"हो छुऊंगी।"

"तो फिर पैर छूने की इकसी और लूंगा।"

सानां-सा देते हुए उस बांव की बौरत ने पूछा, "किराये 🕏 छनाभे क्या पैर की स ?"

बापू ने कहा, "हां।"

भदे जस्ते में श्रीचरणों का सौदा हो स्वा। उसने एक इससी श्रीद दे दी झौद शाप ने पेद कामे बढ़ा दिया।

जब बापू की मेजुली कामे, पैरो, नोट मीर बैबरों से घर गई पी
पण्यों की तरह कपर को हाथ उठाकर काँच बीली कर दी। साधी
सामान मीचे मिराकर बोले, "यह ती फिर खाली हो गया।"
पर गई, फिर खाली, फिर गरी, फिर खाली। उस पंडाल में न जिल् कितनी जगह बाजू ने क्येंग, पेंद्र भीर होने से मिट्टी की तरह सिक-वाड़ की। एक हवी है, जो मंजूरी दे रही थी, पूछा, "हाव में से निकाल के दी है या अभीन से उठाकर ?" कैसी सिलयाड़ थी बह ! सारे नोट भीड़ में कुचल गए। पर बह व्यक्ति जो एक-एक पैसे का हिसाव रखता था, साज जुटा रहा था खबाता मिट्टी के मोल। पीर हमारे डिले की मानु-वाकि त्योखावर कर रही ची में मारे मिता। यह करके उस देवी द्वा को सात्मा तुप्त हो जाती है।

फिर मैंने तीन-चार लड़कियों को तैयार किया कि वे घुस जाएं

मीड़ में भीर स्त्रियों से बाहर निकाल लाएं बापू को। थी नरदेव धारती भीर ठाकुर मंजीत खिह वापू को कैम्प में ने शए। बाते हुए बापू मुक्ते कह गए, "धपने सामने सूब काढ़ के रुपये बटोरता, बता।" जल्दी-जल्दी स्त्रियों से पंडाल साली करामा भीर मलाने, फटे-दूटे नोट धौर नम, बाली, बुन्दे भीर चूड़ी, दुभानी, चवन्ती भीर रुपटे सन्हाले भीर कैम्प में पहुंचा दिए।

# "मुझे तेरा एतबार नहीं"

रात को प्रायंना के बाद मेरी/पुकार पड़ी ! में बरबार में हाजिर हुमा । इस माशा से गया था कि हमारे काम से बापू खुश हैं, इससिए मुताया । पर जाते ही बापू ने कहा !

"मैंने तो बोला था प्रपने सामने दरी भाइकर सारा पैसा इकट्टा करना, तुने किसी दूसरे को बोला ऐसा युक्ते लगता है। वर्गीक सारी चीत तो माई नहीं।" मैंने विस्वास दिलाया कि मैंने अपने सारी चीत तो माई नहीं।" मैंने विस्वास दिलाया कि मैंने अपने सारी पीमने सारा पंडाल इंडवाया है।

चार ने चीर से कहा, "म्हूंठ मत बोलो, मुक्ते हैरां एतपार महीं, तूने नहीं देखा । ऐसा धादमी तो किसी काम का नई जो भूपनी जुम्मेवारी दूसरे पर बतार दे। खुद देखना चाहिए या । मैंने सी तेरे भरोसे क्षया कर्यं ये छोड़ दिया।"

मैंने घबराकर पूछा, "बापू, आपको यह किसने कहा कि मैं यहां महीं या ?"

बापू ने एक सोने का बुन्दा निकालकर मुझे दिखाया, "मुझे गह दुन्दा बोलता है कि तू बो नई था। मना कोई स्त्री मुक्को एक दुन्दा देगी भीर दूसरा धपने कान में रखेगी ? इतका जोड़ीदार क्या हुमा ? मगर मांस खोत के देखता तो मिसता ! जो पन्तिक के पैसे के साथ लापरवाही करता, यह तो मरोसे का मादमी नई है। मेरे पास तो कोई मपनी पूँजी नईं, में इव जुकसान को कही है मस्ता ? जब तक उन्या महें मिसता, यही जाकर साझ लगामी, बची।"

जब तक दुन्दा नई मिलता, वहीं जाकर माड् लगामी, वसी।" रात हो गई थी, मैं पिटा-कुटा-सा पंडाल में पहुंचा, गैस के हैंहै, मंगाए, टीचें ली बीर कुछ वह मित्र लिए की बपनी विगड़ी-मबी है साथी थे । दरी-चटाई सीघी कीं, चल्टी कीं, सकदीद की बात, बुग्दी मिल गया, भौर उसके साथ कुछ फटे तुसे-मुसे नीट मिले, पैसे-स्परे मिले, एक-दो अंगूठी, छल्ले, चांदी के बाले आदि सब मिखाकर २५०) रुपये के लगभग का सामान और मिला होगा। इसे किए मुंह से वहाँ ने जार्क ? बुन्दा मिल गया, बतार्क या न बतार्क, इस धसमंजस में पड़ गया, फिर मन ने कहा कि गांधी से घोरी म करों। सब सामान किसी मित्र के हाच,यह फहकर पहुंचवा दिया कि फाटक पर जमा कर गया है, धर्म के मारे आपके सामने नहीं माया। बापू की उस दिन की डोट को याद करके प्यार उसड़ साठा है। माजकल के गुलाबी लीडर तो 'बाप-भाप' करके बोलते हैं। मी-बाप, ग्र भीर वह माई की डांट-धमकी, वासी धोर चपतवाजी की मा में जितनी अपनाबट और प्यार है, उसका सीवां हिस्सा भी माजकर्त के दुलार-प्यार और चुमकार में नहीं मिलता।

### कड़ी परीक्षा सन् १६३० के नमक-सत्यागह के बाद गांधी-इरविन संधि के ममुसार सभी कांग्रेस वाले जेलों से छोड़ दिए गए ये। चन दिनों मैंने

देहरादून के पास धजवपुर नामक गांव में एक ढेरी चला रखी थी। मियां-बीबी तो दिन-रात कांग्रेस के कामों में जुटे रहते ये और हमारी · गार्ये प्रपने ही मुंह की बनाई हुई कागों से पेट पालती थीं। विचारी भूषी-पासी दांत चवा-चवाकर अपनी दोपहरी बहुलाती थीं । एक दिन एक गाम जो १२ सेर दूध देती थी, अपने बच्चे का तकिया लगाए, सम्बी गॅरदन किए खोर-खोर से रस्मा रही थी । हम दोनों घर भाए तो वया देखते हैं कि उसका बच्चा मर गया था। वह पवित्र, प्रगाय भीर निर्दोप पशु-त्रेम भीर भारिमक शावेदना हमसे न्सही न गई। मौ भपने बछड़े से बिछड़ने की तैयार नहीं थी । बड़ी मुश्किल से बछड़े को पसीटकर प्रतम किया। फिर उसे उठवाकर वाहर चले तो गाय टिकटिकी बांधे दरवाजे की झोर देखती रही। सौटकर झाए तो हमें दैसकर उसने ऐसा सिर धुना, ऐसे पैर पीटे धौर ऐसी 'मां-मां' की रट सगाई कि मानो सारे जगत का मातृस्य सासास् स्दन कर रहा हो । यन्य है मांकी ममता ! शमदा भी उत्तको गले लगाकर ऐसे पूट-इट कर रोई कि जैसे दो बहुने विलाप करती हों। मेरे लिए सी यह हरप मान भी मंदिर की मूर्ति की तरह धारती उतारने मोप्य है।

#### तलाशो

एक दिन मेरे घर की तलाशी का हुवम हो गया। मैं शहर में भाषा हुमा था। पीछे पुलिस गाँव में पहुंची। घर पर शर्मदा थी भीर एक फोतिकारी मित्र थे जो दो-तीन वर्षों से किसी पटमंत्र के सिलसिले में 'व्हरपोश' (छिपे फिरते) थे। संन्यासियों के गैरवे वस्य पहने स्थामी अशोकानन्द के नाम से ऋषिकेश आदि में कांग्रेस का कार्य करते ये । मुक्ते मालून हो गया या कि उनका शसली नाम सीमेद्र मीहन मुलर्जी है। मैंने एक दिन उन्हें घपने घर बुलाकर उनकी बाढ़ी पकड़ ली और यह कहकर जयरदस्ती कैंबी से काट दी कि बहुत दिनों राक स्वामी जी वनकर धार्शीवाद देते चाए हो, खब छोटे भाई की तरह भावज को प्रशास करो, मुखर्जी। दाढी मुंडने पर मासूम हुमा कि नौजवान लड़के हैं। वस मेरे रूखी-सूखी के साभीदार हो गए और भयोंकि मैं कट्टर फिल्म का गांधीवादी या इसलिए मैंने मुपर्जी से षायदा ले लिया कि चामंदा से पडयंत्रियों से कोई राम्बन्ध नहीं रखेंगे और चरला कातेंगे । वे तो एकदम कट्टर गांधीबादी हो गए। पडयत्रियों के लिए यह कोई कठिन बात नहीं है। ये सब कुछ ही सकते हैं। मेरे छोटे बाई, मुनीन और मैनेजर सब कुछ हो गए। एक दिन शहर में भाकर उन्होंने बताया कि "पुलिस माई थी, इधर-षधर घूमकर चली गई।" हम लोग खाना खाकर बेफिकरी से ऊपर के वःमरे में सोने चले गए। रात को करीब १२ बजे मैंने न्नीचे का दरवाणा खुलने की श्राहट सुनी, श्रांख खुल गई। इतने में नया देखता हं कि कोई व्यक्ति चोरों की चाल चलता हुआ चूपके-पुरके हमारे कमरे ने व्या और इशारे से शर्मदा की जगाकर बरा-मदे में जा खड़ा हुआ। धर्मदा ने गेरी भीर देखा। मैंने धार्खें मीच

चीं। फिर धर्मदा भ्रंपनी चारपाई से ऐसे उठी कि कहीं प्राहट न ही जाए और कमरे से बाहर आकर चुपके चुपके चोर से चार बात करके चारपाई पर था लेटी। इसी बीच मैं उसकी रखाई में सरक गया था। वह तो समकती थी कि वह मुक्तते होशियार है पर रजाई में पैर बातते ही उसने देखा कि चोरी में भी मैं उसका गुरू हूं। लौटते ही मैंने पूछा कि यह कौन यार हैं कि जिन्हें पित के पास से उठा ले जाने का मधिकार प्राप्त है। उसने कहा, ''यार-वार तो तुन्हारे होंगे। भवरदार जो ऐसी बात कही, मैं बापू को लिख दूंगी। मैं भी जैन काट माई हूं। जो तुमसे हो सके कर लो । मैं उसका नाम नहीं यताळंगी।" फिर मैंने उसकी बांह पकड़के मरोड़ना शुरू कर दिया, "या तो बताओं नहीं तो सोड़ दूंगा।" कुछ देर तो वह हंसती रही फिर जोर से चिल्ला पड़ी, "बताती हूं, बताती हूं, पर कसम खाम्रो कि हुम मुखर्जी से नहीं कहोगे।" मैंने कहा, "कसम।" फिर समेंदा ने बताया, ''जैसे ही पुलिस ने भावाज थी, मुखर्जी फाटक पर माए मौर बारंट देखकर बोले, 'बामी बाहर रहो, झंदर धाने से पहले मैं बापकी तलाबी लूंगा कि साई साहब को फंसाने के लिए कोई गैर कानूनी चीच भपने साथ तो नहीं लाए हो।' फिर भागे हुए अन्दर भाए और भपने कमरे के भन्दर चले गए और एक बेंत की कुरसी धमरूद के नीचे विछाकर मेरी तरफ लपके और एकदम मेरी चोली के धन्दर हाय डाल दिया । मैं हनकी-नवकी-सी रह गई और सोचने लगी इनका दिमाग सराय है क्या । इतने में मेरी छाती में ठंडा-ठंडा लोहा-सा ंसरकता अनुभव हुमा। मैं समकी कि कोई छुरी है। मुखर्जी का हाय फटकने को पी कि पल-सर में मैं समक्त गई कि उनके पास कोई बिना लायसँस के पिस्तील है जिसे छिपाने के लिए इतनी बदतमीजी पर 34

उतरे हैं। फिर बोले, 'मामी जी, माप समस्य के नीचे वाली कुरसी
पर बैठ जायो घीर सखनार पढ़ती रही। जब पुलिस मन्दर पाएगी
तो पाप चावी का गुच्छा उनकी तरफ फिर देना।' मेरा कनेजा पुषपुक् करते लगा। कुरसी पर ती बैठ गई पर मेरी नवर पपने जम्मर
पर यी कि कहाँ हृदय की थड़कन से वह पिस्तीन तो नहीं हिल रहार
साचे येंटे में पुलिस वापिस हो गई। पुख्यों से कह गई कि स्वागी जी
से कह देना कि फिक न करें। सगर कुछ ऐसी-वृंद्धी चीव होती भी
तो हम उसको नोट करने वाले नहीं ये। पुलिस के चले जाने के बाद
मुखर्जी ने मेरे पैर पकड़ लिए चौर मुक्तसे बचन ने लिया कि मैं
सापने तो साक मेरा पर बरबाद करने का इन्तजाम कर दिया या।'
वे पिस्तील को कोहा चच्चे म कहं। मिन कहा, 'मुजर्जी,
धापने तो साक मेरा पर बरबाद करने का इन्तजाम कर दिया या।'
वे पिस्तील को काहर में छिपाने चले गए चौर सभी यह कहने प्राप
ये कि हरायन बैनजीं के पर पख साया है।"

#### मुखर्जी का बनवास

बैसे तो मैं वायवा कर हुका था, पर अपने मूंह और भपनी बीबी से किए बायदों को सोड़ने में लोक-बाजन होने के कारएा कोई देर नहीं लगती। मैंने दिन निकलते ही मुक्तीं को कह दिया कि दुर्म-ने विश्वसमात किया है, फौरन घर छोड़ थो। मुख्तीं अपना बिस्तर्य और किताब बोधकर "आभी जी बेदे, आई साहब बदे और कमी द्वमी (जमा) अमस्द के बरानर" कहकर पढ़ोस के एक मित्र औ पनदमामीसह राजन के घर चले गए। राजन भी भी जेल काट पुर्क कै। उन्होंने मुखानों को बड़े प्यार से रख्या। गेर घर से निकास दें के बावजूद रोज आंद आंदक से बाहर आंकर खड़े हो जाते और चीर से 'भाई साहब, बंदे" कहते । कभी-कभी मैं भी बाहर जाकर उनसे बात कर लेता । मैं जिला कांग्रेस कमेटी का प्रधान और वे मंत्री थे, दोनों पहले की तरह साथ-साथ साइकिलों पर शहर जाते। दिन-भर काम करते और शाम को लौट श्राते । मुखर्जी ने कभी यह नहीं कलकने दिया कि उनके मन में मैल है। ऐसा प्यारा सुभाव और धगाध देश-भिक्त ! साखिर हम भी तो भादमी थे। जाड़ों का मौसम भाया। वर-भर के गरम कपड़े सिलने लगे तो मुखर्जी की याद भाई। बस शर्मदा भीर मैं दोनों रावत घनश्यामसिंह के घर गए। "मुखर्जी कहां हैं ?" "शहर यए हैं।" हम चनका विस्तरा भीर कितावें उठा लाए भीर चनके पुराने कमरे को धर्मदा ने वैसे ही सजा दिया जैसे कि पहले था। रात को भाठ या नौ बजे मुखर्जी भाए। हम अपर थे। दरवाजा खुसते ही हम नीचे आ गए। मूलर्जी बंगाली गाना गा-गाकर नाच रहे थे। हमें देखते ही बोले, "भाभी जी, मेरे कमरे में चलो।" फिर एक दीवार पर पेंसिल से लिखी तारील पढ़ते हुए बोले कि जाते समय लिख गया मा अपने बनवास की शारील । यह क्या बात है कि पूरे एक वर्ष बाद चसी तारील को आप मेरा विस्तरा उठा लाई। अब तो तकदीर पर विश्वास रखना पढ़ेगा । हमें भी ताज्जुब हुआ ।

### परीक्षा

गाय-भेंस तो सब विक चुकी थी। धौर कोई नया घन्या शुरू करने का न तो समय या छौर न रुपया धौर समंदा ने यह कसम से भी थी कि मैं किसीसे उचार नही लूंगी । यह भेरे जीवन में बड़ी से बड़ी मुसीबत के दिन थे। जब घर चलाना धसम्मव हो गया तो धमेंदा को उसकी मां के घर (शाम नवादा, जिला थिजनौर) भेज तोड़ी गई। करीब ५ रुपये और कुछ पैसे मिले। देर तक मियां-बीबी में भगड़ा रहा । वह वहती थी कि दो रुपये वह ले जाए मौर बाकी में रख लें। में कहता था कि रेल का सफर है, बच्ची साथ है, म जाने क्या जरूरत पड़ जाए । तुम सब भपने साथ ले जामो । फिर

दिया और साना बनाने वाले का भी हिसाब कर दिया। शर्मदा के जाने के लिए रेल की टिकट कहां से ली आए। उमाकी गुल्लक

मैंने दो रुपये रख लिए। स्टेशन पर छोड़ने गया तो दोनों की झांखाँ में आंसू ब्रा गए। न जाने क्या-क्या मावनाएं रही होंगी। मैंने वे दा रुपये मुखर्जी के सुपुदं कर दिए। घर धाकर मैंने पूछा, "मुखर्जी, कितना चावल-दाल घर मे है ?"मुखर्जी ने बताया कि कैवल एक महीना चलेगा।

प्रभी हमारे जेल जाने में तीन-चार महीने की देर थी। मैंने कहा, "यदि दूसरे दिन कुकर चढ़ाया जाए तो कैसे ?" मुखर्जी ने हिसाब लगाया, "तो चार महीने तक चल सकता है।" मैंने कहा, "फिर?" बोले, "मंजूर"। बस एक दिन नागा करके कुकर चढने लगा। किसी दिन खिचड़ी तो किसी दिन दाल-चावल और मिथं की चटनी। उन्हीं

दिनों किसान संगठन के काम में जुटे थे। क्योंकि लगान बंदी का पांदोलन गुरू करना था। यह प्रतिज्ञा कर शी थी कि किसीसे सहा-मता मा चवार नहीं लेंगे। मुखर्जी मुक्ते छोड़ने को सैगार नहीं ये क्योंकि उनकी भाभी जो कह गई थीं, "ग्रज्छे दिनों के साथी ही मुसर्जी, बुरे दिनों मे अपने माई साहब का साथ मत छोड़ना।" उत को दीपक जलाना बंद कर दिया था फिर भी मुखर्जी हर कमरे में ग्रपनी टाचें का बटन दबा धाते थे कि भाभी कहेंगी कि तुमने दिया भी नहीं

जलाया । एक दिन भाग को मुखर्जी ने पूछा, "सरकारी खजाने में केयल एक भ्राना रह गया है, जहांपनाह का हुक्म हो सो बीई। का एक पंडल से बार्ज।" मैंने कहा, "अंतिम पैसा फूंक डालो, मुखर्जी।"
इपर रामंदा की कई चिट्ठियों था जुकी थीं। उत्तर देने में देर हो
रही थी। हम दोनों चिन्ता में थे कि नया करें कि मुखर्जी ने सुभाग
कि जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक होने वाली हैं, उसका नोटिस तो
आभी जी पे जायेगा हो, उतीकी दूसरी घोर अपनी कुशल लिल देंगे।
बस मैंने भी दो-चार सब्द लिल दिए और मुर्ज्जी ने भी। पर गरीबी
में सबसे अधिक दु:ख देता है अंतःकरए। यह कमबरत बिल्कुल कट्टरपंधी बन जाता है। डाक में डाल झाने के बाद मैंने कहा, "मुखर्जी, पत्र
तो डींत झाए पर कांग्रेस के पैरो का दुरपयोग हो गया। लोग कहेंगे
कि कांग्रेस के पैरो से परेलू पत्र लिखे जाते हैं। करूं सी पया कर्हे?
भीरी की फिक्र तो कम, उसको छिपाने की पयादा हो गई है।"

# "नारायण हरि"

भपने पास नहीं रख सकते तो मेरे साथ कुमार भाश्रम में था रही।" भला ऐसे कैसे हो सकता था। मैं अपने जिने को आगामी भीचें के के लिए तैयार कर रहा था। शास्त्री जी नाराज होकर पैदल देहरादून चले गए । मुक्के भी साथ न अलने दिया, "मैं गैर हूं तो साथ चलने के क्या माने !" शहर में शास्त्री जी प्रपने शाहजहांपुर जेल के साथी श्री मित्रसँन बाढती के घर ठहरे थे। "रात की खीर-कचौड़ी खावेंगे" ऐसा कहकर ग्राए थे। जब खाने का समय भाया तो मित्रसैन से बोले, "मैं तो भाज त्यापी का मेहमान हूं।" मिनसैन ने कहा, "चलो, हम भी वहीं खाएंगे, उनका घर वड़ा रमणीक है।" "पर उनके घर तो परसों सुबह को खाना बनेगा।" सारा वृत्तांत सुनकर लाला मित्रसैन को बहुत दुख हुआ। उन्होंने शास्त्री जी से क्षमा चाही कि हमे इसका बिल्कुल पता नहीं चला । फिर धगले दिन थ्य निकलते ही भित्रसैन, उग्रसैन बैरिस्टर, लाला ऊथोराम और शंकरलाल प्राढ़ती (श्रव स्वर्गीय) सीधे श्रजवपुर चले प्राए ग्रीर कहते संगे, "हमारे होते हुए आप भूखे सोवें, यह सहन नही हो सकता।" भीर एक यैली निकाल कर मेरे सामने रख दी। शायद हजार रुपये के लग-भग रहे होंगे । मैंने लाला उग्रसैन से कहा, "बैरिस्टर साहब, यह मेरी परीक्षा के दिन हैं। पुराने जमाने में भ्रष्यराएं तपस्या भंग किया करती थीं, क्या इस बुढ़ौती थें तुमने यह पेशा खरू कर दिया है?" मेरे गहरे मित्र थे, उन्हें थैली देने का हक था पर उन दिनों हु<sup>म</sup> गांधी जी के दीवाने थे, शासन-सुधा के मस्ताने नहीं थे। मैंने यैली नहीं ली। फिर उन्होंने कहा, "भेंट का रूपया है, हम इसे घर तो ले Ye

कि शास्त्री जी रो पड़े भीर खड़े हो गए, "त्यागी जी, विना शर्मदा भीर उमा के मैं इस घर में खाना नहीं खा सनता। यदि धाप उन्हें नहीं जा सकते, कांग्रेस के फंड में जमा कर लो।" वैसे तो रोज कांग्रेस के लिए कुछ न कुछ चन्दा इकट्ठा करते ही थे, पर गरीबी ने भारमा को भासमान पर चढ़ा रखा या। मैंने कह दिया, "जब तक कांग्रेस के प्रधान के घर दोनों वक्त चूल्हा नहीं चढ़ता, कांग्रेस का चंदा बंद रहेगा।" सब लोग मायूस होकर वाशिस चले गए। पर शहर में हमारे ५० सत्याग्रही साथी ग्राथम में खाते थे। चनके गुजारे की फिक हो गई । मैंने शहर-भर में मुनादी कर दी कि भाज से चन्दा लेना बंद है, केवल आश्रम की सहायता के लिए सब्जी बेचने वाले सब्जी, और ब्राटा-दाल-लकड़ी बेचने वाले बारी-बारी से रसद भेज सकते हैं। लोगों ने रसद की भरमार कर दी भीर उसी दिन से आक्षम वालों को अच्छा से भच्छा भोजन मिलने लगा। एक दिन भूख बहुत लग गई या नियत डिंग गई कि मैंने मुखर्जी से कहा, ''बाश्रम में ही खा लें साथियों के साथ।'' वस चस दिन वहीं ला लिया । बहुत दिनों बाद स्वादिष्ट भोजन मिला पा, बहुत खा गए। भगला दिन कुकर का था, उसे नागा कर दिया। पर भव शायद भ्रच्छे लाने की तरस गए थे। दूसरे दिन शहर में भाकर मैंने भपने साथी श्री गौतम देव सर्राफ के घर पत्र लिख भेजा कि दो पाली लगाकर श्राश्रम में भेज दो। उन्होंने बड़े प्रेम से चुपड़े फुलके, वासमती चावल, दाल, सब्बी और मीठा श्रादि भेज दिया । खाते हुए शर्मदा भीर जमा की याद भा गई, बस माथे पेट उठ गए । योगतो भंगहो ही चुकाथा, पर उनकी याद ने फिर ताजाकर दिया। उसी दिन से बदपरहेजियां बंद करके अपने सीसरे दिन कुकर पर भागए। दस-पंद्रह दिन बाद जिला बिजनौर की मेरी षमीदारी का कुछ'छोटा-सा-हिस्सा विक गया। विश्री केलगमग तीन

हजार रूप्ये था गए। उसी दिन सोलोन (लंका) से कमला मामी (स्वर्गीय कमला नेहरू) का एक पत्र भाया। उन दिनों वंडित जवाहर-लाल नेहरू और ये लंका का अमरा कर रहेथे, उसी पत्र के साय ५० रुपये का एक चैक भी या श्रौर निस्तायह या कि उमा के लिए हैं। मैं यात्रा करती हं तुम इसको स्वीकार करने में तकल्लुफ न करोगे। या धसल में मेरे ही लिए। रकम भी छोटी-सी थी ताकि उसकी . स्वीकार करने में किसी प्रकार की आवा-कानी न करूं। मैंने चैत शी रल लिया पर भुनाया नहीं और जवाहरलाल जी की लिख दिया, "कमला भाभी ने ऐसे समय पर सहायता भेजी कि जब चिट्ठी लिखने तक की शक्तिन रही थी।" ३००० रुपये प्राते ही मुखर्जी ने शर्मदाको तार दे दिया, "दिन बहोड़ धाए हैं, तुम जल्दी आ जाम्रो।" वह मां के घरतो थी पर खाती क्या थी, तम ग्रीर चिंता। ' हमारा तार पचहते ही अगली गाड़ी से देहरादून आ गई । हम दोनों चमा को खिलाते हुए घर आए। फिर घर वस गया। फिर हारमोनियम बजने लगा। फिर शीर और हलवे बनने लगे। फिर बालों पर'तेल भीर जुतों पर पालिश लगने लगी। पर माज उस बेचारी के न रहने पर मुके यह शेर बाद आती है:

मुद्दत हुई इस हादसये इश्क की लेकिन, यब तक है तेरे दिल के धड़बने की सदा याद।।

5 19:12:70 5 14:211

# चंदे की थैली

लाहौर कांग्रेस से पहले महात्मा गांधी ने दरिद्रनारायण (हरि-जन कीप) के लिए रुपया इकट्ठा करने के हेतु हिन्दुस्तान-भर का अमण प्रारम्भ किया। प्राचार्य कुपलानी इस अमण के इन्वार्ज षे। सब लोगों ने भपने-अपने शहरों से बाचार्य कृपलानी के पास प्रार्थना-पत्र भेजे कि महात्मा गांधी उनके यहां साना स्वीकार कर लें। मैंने भी भपने देहरादून जिले की धोर से भाषामें जी को पत्र निल दिया। उन दिनों मुक्ते यह धाका नहीं थी कि मैं कोई बड़ी राश्वि इकट्ठी कर सक्ता। इसलिए मैंने बन्हें लिखा कि "मेरा तो छोटा-सा जिला है लकड़हारों का, इस कारण बहुत रुपये तो इकट्ठा कर नहीं सकूंगा पर जो कुछ बन पड़ेगा गुत्र चरलों को भेंट करूंगा। रुपया हमारे जिले को भी बापू के प्रोग्राम मे शामिल कर लें।" बापू ने रूपलानी जी से लिखना दिया कि वे देहरादून माने को सैमार हैं पर मुक्ते कम से कम १५ सी क्पये भेंट करने होंगे। मैंने उत्तर दिया कि "१५ सौ तो मुश्किल है, फिर भी कुछ न कुछ इकट्ठा करने का प्रयत्न करूंगा।" लिख तो दिया लेकिन रुपया इकट्ठा करने की फिक्र सिर पर सवार हो गई। अभी मेरी पत्नी जिन्दा वीं। मुक्ते वहुत उदास देखकर उन्होंने कहा कि, "१५ सौ वो मैं पकेली ही इकट्ठा कर लूंगी केवल स्थियों में से।" मैंने कहा, "तुम कहां से इकट्ठा फरोगी। यदि ५ सौ भी तुम कर लो तो बहुत बोक इलका हो जाए।"

रुपये तक रोजाना इनट्ठा कर लाती थीं। मुक्के कुछ ढाइस हुमा
परंतु अब मैं सोचने लगा कि मदि नेवल १४ सौ ही इकट्ठा किया
सो फिर बात ही नया हुई । देवियों की पंती बढ़ती जा रही पी इसलए उन्होंने भेरी पत्नी को बहका दिया कि जब हमारी पंती मर्गे
से भी बड़ी हो गई तो हम हिन्यों की तरफ से अदान जस्ता करके
अपनी पंती नयों ने हें। सैने सम्में स्वाद कुछ जोर डाला और खुलानर
करते हुए यह भी कहा कि तुम्हार-भेरे में बचा कुछ फर्क है ? बाद के
सामने दोनों को एक साथ ही खड़ा रहना उचित है। यर बाप जानते
हैं हिनयां किसीकी सगी थोड़े ही होती हैं ? मदों के मुकाबसे वे सब
एक हो जाती हैं। इनका संगठन कुछ सहद की मस्तियों जैसा है कि
सरा-सा छेड दो, तो लोज-नोजकर तुम्हारा मह साल कर दें। हामंदा
के रीर एक न मानी और अपनी पंती अपन ही देने का निश्चय
कर विद्या। चौर, मैंने सब किया।

बस वह श्रीर दो-चारदेवियां जगह-जगह घमने लगीं। ५० से १००

#### नई भूझ पड़ौस में एक सरकारी जंगलों के टेकेदार रहते थे रावत

सुन्दर्रांसह । उन दिनों जंगतों के मीलाम खुरू होने बाले थे । मीलाम में बड़ी-बड़ी दूर से टेकेदार झाया करते थे । रावत जी ने मुक्ते सुक्ताया कि टेकेदारों से चन्दा करी तो काफी रक्तम इक्ट्रा ही जायेगी। मैंने टेकेदारों से बातें खुरू की "बद्द-बढ़ के बोतते हो चोगी, पुन्हें समें नही झाती? झंग्रेजों के पास जाता है सारा स्थ्या । पिर्ट सारा स्थाप का माम में एक-दूसरे का माला-काट मुठाबता बन्द कर हो तो बहुत सरेस जंगत सुन्हें पित सकते हैं।" मेरे समग्राक्षों का देंत सुन्ह एस एस

प्रपत्तापन लिए हुए या कि मेरी बात जल्दी गले उतर गई। ठेकैदारों ने तुरन्त यह फीसला कर लिया कि सब ठेकेदार पहिले तमाम जंगलात का नीलाम मेरी स्कीम के अनुसार धापस में प्राइवेट तौर से कर लें। जिसके नाम इस नीलाम में जो जंगल छूट जाएं, वह सरकारी नीलाम में जी उसी बोली पर रहें। सबसे जमानत का एपया वमूल किया गया ताकि धगर कोई दूसरा धादमी बढकर बोली बोले तो उसका एपया जक्त कर लिया जाए। करीब २००ठेकेदार थे। सबने इस बात को मंजूर किया और रात-रात में सारे जंगलात का नीलाम हम लोगों ने प्राइवेट तौर से कर लिया। इस नीलाम में इतने सस्ते जंगल छूटे कि लोगों का कहना पा कि परि सबने धपनी-धपनी नीयत ठिकाने पर रखली तो इस बार लाखें उपये का लाम होगा धीर पुराने सब दलिहर दूर हो जाएंगे।

प्रमाने दिन प्रंग्नेज बहादुर ने नीलाम शुरू किया। नीलाम इतने सस्ते छूट रहे ये कि एक ठेकेदार का जंगल रात की बोली से भी प्र हवार कम पर छूट गया। बस, किर नया या, धारस में छूट एक गई। लोग कहने लगे कि हम सबों की वोलियां भी १ हवार कमानी समसी लाएं। चौ० प्रतापसिंह ने कीरण मोटर ती घीर मेरी तलाश में सीप प्रजापत्र (वेरा गांव) बले झाए। मैं गुसलजाने में या। धकेवी घोती पहने और नंगे पेट सामने आ खहा हुआ। बचपन से धार्य समाजी था। घर पर घोती धौर यशोपयीत घो ही कपड़े पहनात था झाम तौर से गमियों में। फीरन मोटर में बैठ नीलाम के स्थान पर आ पहुंचा। श्री वालस्वरूप थीर श्री इनामुललाने तथा किस्सा कह सुनाया। मैंने तुरन्त फैसला दे दिया कि, यह ४ हजार स्थान जिसकी चवा है सबका सांधे का माना जाएगा, उत्थर

एक व्यक्ति का कोई प्रधिकार नहीं है। इस रुपये की एक मुस्तरका फंड रल दिया आए। और इस तरह और भी जो रुग्या इक्ट्रा ही उसे टेकों की कीमठों के धनुपात से धामस में बांट दिया आए। यह फंतला तयको पसन्द धा गया। और फिर सब लोग नीलाम मे जुट गए। इस तरह से और भी कई हवार रुपया धापस में बांटने के लिए यह गया। सगते दिन जब ये लोग धापस में इस रुपये को बांट रहे थे ती

जाहींने मुक्ते बाद फिया भीर कहने लगे कि, "हम सब आपके हतते हैं कि आप हमारी तुच्छ मेंद स्वीकार कर हों।" ४,००० की बेली बीठ हमायुहला ने मेंद में यह कहतर सा ही।" १,००० की बेली बीठ हमायुहला ने मेंद हम में यह कहतर सा ही।" अप हमारे नेता हैं भीर आपके पर दो कोई हों हों विही होंगी महीं, हम कमाते-वाते हैं, हमारी पोटी में आपका सामा है।" यह सुतं कर मेरे फरिस्ते तिर गए। मैंते ४,००० स्वीकार कर के उन्होंको यह कहतर वापिस कर दिए कि यह पैकी जेनसात के ठेलेसारों हो तर में महारमा जी को मेंट कर बी जाए। परन्तु वे बहुत उदास हुए भीर उन्होंने कहा, "महारमा जी के लिए हम हुसरी पैसी तैयार कर हो।" अपनी पंदा मांगने की साख को कायम रखने के लिए मैं कभी-कमी मिनते हुए परार्थ की बड़ी-वही रक्तमों को यह कहतर मना कर दिया करता था कि रतने रुपये की वक्तर नहीं है। किर कमी से में में

षाज मेरे मुकाबले पत्नी इतनी छोटी बैटती थी कि जैसे हाथी कें सामने टिट्ही । विहासर मैंने वहा, "देशती बचा हो, ५,००० एकें यो में!" इतन-सा मुंह निकस बाया राजी जी का । फिर बया मां, मैंने यहायक पन्तों की अरसार कर दी ।

#### बापू का हुक्म

एक 'ब्रह्मचारी' नाम के ब्राइवर थे, वे एक पुरानी-सी टैक्सी जाते थे। वे मुक्ते बोले कि महात्मा गांधी को मेरी गाड़ी में विद्याम जाए। मैंने कहा, "तुम्हारी गाड़ी पुरानी भौर खराव है। इसमें गांधी जी नहीं वेंदेंजे।" उन्होंने सीचे विद्दी महात्मा जी की लिख ही। वे कभी गांधी जी के साध्यम में रह चुके थे। गांधी ने उत्तर विदा कि उत्तरिक गांडी में वेंदेंगे। मुक्ते बहुत फ्रेंप बढ़ी, पर गांधी जी का हुनम, कर क्या सकता या। ब्रह्मचारी ने गाड़ी बलाना ही बच्य कर दिया। माझूम हुमा कि मरस्मत करा रहे हैं। वे भी भागन थे' गांधी जी के गीहे।

गांधी जी बाए। मैंने चारों तरफ मुनादी की हुई थी कि गांधी जी की लेने के लिए सब लोग स्टेशन पहुँचें। लोग चाहते से कि बाजार पे सवारी निकले पर गांधी औ का हुवस था कि जलूस न निकाला णाएं। फिर भी मैंने लोगों से वायदे कर लिए थे कि सवारी बाजार से निकलेगी भीर भी तरह-तरह के भूठे-संच्चे वायदे कर रक्षे थे। डरता थाकि किस-किसके बायद पूरे करूँगा । रेल का समय हो गया। एक मिनट घंटे जैसा प्रतीत होने लगा। लाइन क्लियर हो गया, पर चस कम्बस्त ब्रह्मचारी की मोटर नहीं भाई। महात्मा जी ने कहा था कि ब्रह्मचारी की गाड़ी में ही बैठेंगे, इसलिए मैंने किसी दूसरी गाड़ी का प्रबन्ध नहीं किया। रेख आ गई पर ब्रह्मचारी नहीं आए। मैं इधर देखूं, उधर देखुं। इतना हताश तो उम्र में कभी भी नहीं हुमा या। प्राण सूख गए। महीनों से जिस रेलगाड़ी के स्वागत के स्वयन देख रहा था भाज उसका माना खलने लगा । हे परमात्मा, मैं कहां समा नाऊं। गाड़ी दकी ही थी कि बहाचारी की फोड पों-पों करती, प्लेट-

फामं पर दोड़ती हुई, बापू की खिड़की के सामने घा तगी। मोटर इतनी सुन्दर वी कि देवताओं के विमान को लिजत कर दे। खहर की सीट, खहर का हुड और सारी गाड़ी पर नए बनाए हुए रुईके मोटे-मोटे गाले इस डग से चिपका रखे थे कि दूर से बरफ की तरह दमक रही थी। पहियों की वर्ड दूसरे रंग की थी।

# ''ग्रमी ईं॰ आई॰ ग्रार॰ है'' '

हमने जितने कुली ये उन सबको एकतरफ इकट्ठा कर रखा था। उनके सरदार ने सामने झाकर गांधी जी को अपनी ५१ द० की पैली भेंट की । मैंने कहा, "यह स्टेशन के कुलियों की तरफ से है।" गांधी जी बहुत खुझ हुए और कहने लगे, "लेकिन, यह यैती ही १५ सी में शामिल नहीं है।" मैंने हंसकर पूछा, "क्यों ?" तो बोले, "१५ सौ तो देहरादून के लिए तय हुआ था, अभी देहरादून तो भाया नहीं, यह तो ई०माई०मार० है।" हमें ५० रु का नुकसान तो हुमा पर मजा थ्रा गया बापू की 'सौदेबाजी' पर । मेरा प्रोग्राम था कि जहां-जहां बापू जाएं वही यैसी भेंट करता जाऊं। स्टेशन से बाहर तांगे वालों ने १०१ २० की थैसी दी। बापू पहले तो बहुत हुंते, फिर हुंसते-हंसते बोले, "बभी तो ई० बाई० बार० ही है।" 'बा' भी हंस पड़ी। मैंने कहा कि ये टैक्सी वाले भी भाषकी २५० रु की यैसी मेंट करना चाहते है, पर चुकि सभी ई० आई॰ भार॰ है, मेरा इरादा है कि थैली देहरादून शहर में मेंट की जाए। बापू ने कहा, "देहरादून का नाम सेकर तो यहीं दे सकते हो।" मैंने कहा, "ना, अब मैं श्रधिक भूल न करूंगा।"

मानार्य कृपलानी भीर में बागे बैठे, भीर 'वा' भीर वाप वीसे

मीटर चल पड़ी ! उस विमान पर में ऐसे बैठा कि जैसे मुधिष्ठिर के दिमान पर उनकी 'इयोड़ी का चौकीदार'। भेरे भाग्य की घडियों फिर नहीं लोट सकरों ! कुछ भी बना दो, पर उसका सेवक होने में जो गौरव था वह राजगद्दी में नहीं है।

## "अब तो सेल्फ ठीक हो गया ना ?"

सोगों ने बाजार के दोनों तरफ भीड़ लगा रक्खी थी। खुली हुई मोटर थी। गाड़ी के मागे-मागे एक पृष्ठसवार 'श्री डंगवाल' चल रहे थे। वेजानवूमकर बहुत ब्राहिस्ताचल रहेथे। मुक्ते चन्दादेने वालों से भपने वागदे पूरे करने थे न । एक लाला भित्रसँन थे, उन्होंने ५०० रु० की थैली इस शतंपर देनी स्वीकार की थी कि दो मिनट को उनकी दुकान पर मोटर इक जाए। अब इके तो कैसे इके। दुकान झाने से पहले ही मैंने बापू से पूछा, "बापू, एक मक्त ने ५०० ए० की येंली देनी है, यदि आप दो मिनट को उसकी दुकान पर ग़ाड़ी रक्तवा दें।" वापू ने कहा, "यह बात कृपलानी से पूछी।" रूपलानी मेरी बराबर में बैठे थे। मल्लाकर बोल उठे, "तुम शाले पुरुषे को मारके ला जाधी। हजार बार गरेज पड़े तो वह ४०० रु घर भाकर दे जाए, हम किसी की दुकान पर नहीं हकोंगे।" मैंने वापू की फ्रोर देखा तो वे हंस पड़े, 'मैं क्या के सकता?'' मैं भी चुप हो गया पर ब्रह्मचारी ने पैर से मुक्ते ठूनकाकर आख मार दी, चोर चीर की बात पहचानता है। मैं समऋ गया। इतने में लाला मित्रसैन की दुकान भ्रागई। ब्रह्मचारी ने खट से मोटर रोक दी। गांधी जी ने पूछा, "क्या हुमा ?" बहाचारी बोले, "कुछ नहीं, षरा पैट्रोल बन्द हो गया है।" श्रीर नीचे उतरकर खुटरपुटर-

खुटरपुटर करने लगे। इघर मैंने देखा कि मित्रसँन ने रुपये साफ करके एक याली में सजाकर रनसे हैं भौर एक दूसरी याली में माटे के ४-५ दिये बना रक्ते हैं जिनमें चार-चार बत्तियां हैं, जिन्हें एक एक करके जला रहे हैं। मैंने श्राखों श्रांख इशारे बहत किए पर वे खाक न समके। इस बीच बहाचारी ने मोटर का हैन्टिल खुरड़-खुरड़.करना शुरू कर दिया। बापू ने कहा, "धरे सेल्फ से चला लो ना?" बहाचारी बोले, "जी, सेल्फ खराब हो रहा है।" झभी मित्रसैन का तीसरा दिया जला या, मुक्ते तो समय टासना था । कृपलानी जी से लड़ने लगा, ''मैंने पहिले से ही कहा या कि इस मोटर की न रिक्षए पर भापने मुक्ते हुनम दे दिया कि इसीकी मोटर मे जाएंगे।" भादि । योडी देर बाद लाला जी भारती का याल लिए हुए बाहर निकले भीर बापू की सेवा में ५०० ६० पेश कर'दिए। गाधी जी मोटर विगड़ने का रहस्य समझ गए और बोले, "अब हो सेल्फ ठीक ही गमाना?" काम तो हो ही चुका या, ब्रह्मचारी ने मोटर बोनट बन्द करके सेरफ से मोटर चला दी। मोटर का चलना था कि 'बा' मीर बापू दोनों ने जीर से ठट्ठा भारता गुरू कर दिया। बापू ने क्रुपलानी से वहा, "त्यागी तो तुण्हारी आख में उंगली दे गया।" 'बा' बोलीं, "यह सब लगे-बंधे हैं।" वैसे तो कृपलानी जी को भी मजा मा गर्मा

### वध्ना सक्का फिर जल्सा हुमा। दसियों थैलियां भेंट हुईँ। पर सबसे बड़ी

के बीव में फंस गए।"

पैती जंगनात के ठेकेदारों की थी जिसे चौघरी इनामुल्ला ः भेंट

पर हंसी को दबाकर वे कहने लगे कि "क्या करें यु॰ पी॰ के गुण्डा

करते हुए कहा कि "हमारा तो सकड़हारों का खिला है, दो तिहाई धावादी जंगली वृक्ष और फाड़ों की है। उस बेजुबान बस्ती के प्रतिनिधि के 'रूप में में प्रापका स्वागत करता हूं और अपने हाय-पैर वेककर को रुपया उन्होंने इकड़ा किया है आपको मेंट करता हूं।" फिर एक-एक करके सब ठेकेदारों ने चरण छुए और संकड़ों पालियों में फल और नेकेट किए। हचारों स्वियां हमारे जल्से में धाई पर धर्मदा ने सपनी खेली, जो दो हजार के लगमग थी, हमारे जल्से में फीट नहीं की, उनका जल्ला असन हुआ। सुसूरी के जल्से में धर्मिनगढ़न पत्र एक चांदी के रिक्षा में रखकर मेंट किया गया। यह रिक्षा में बड़ी कीमत पर नीलाम हुआ। कुल मिलाकर हमारे जिले की खैली हुस हुसार से जी अधिक हो गई थी।

मैं इतना खुख था कि छन दिनों मेरे पैर क्योग पर थोड़े ही टिकते थे, हवा में बलता था। लोग तो हंवी में 'खुलतान' कहते थे परखु उस हवते में सचमुच खुलतानी के मजे खुट रहा था। मालिक भी तो था मारत-भर की सम्मति का। जिसे चाहूं वर्षन करा दूं, जिसे चाहूं कैम्प से स्मा दूं, चाहूं जिसकी हुन्हों गोधी जो के कैम्प में साम दूं, चाहूं जिसकी हुन्हों गोधी जो के कैम्प में साम दूं, चाहूं जिसकी हुन्हों गोधी जो के कैम्प में साम दूं, चाहूं जिसकी हुन्हों गोधी जो के कैम्प में साम दूं, चाहूं जिसकी हुन्हों गोधी जो के में में साम दूं, चहुन्हों के मोधी जो का वारा बना सपने प्रभुत्व के चोके में बुर सुमता किरता था—मैं गोधी जो का 'वच्चा सपका'।

# "म्हारी खीर खोल दे"

सन् १६३ = में जिला देहरादून का बन्दोबस्त हो रहा था। मैंने पहिले कभी बन्दोबस्त होते नही देखा या । पहिले खिले-भर की सारी मूमि की पैमाइश (नाप-तोल) होती है, फिर हर मांव के किसानी भीर जिमीदारों के नाम मोटिस जारी होते है कि तुम्हारे खाते में भ्रमुक-ग्रमुक नम्बर हैं, भूमि पर तुम्हारा अधिकार मौरूसी है या 'शिकमी', जमीन खुरक है या आवपाशी की, और तुम्हारी जमीन पर लगान मालगुजारी कितनी है भीर कितने दिनों से तुम्हारा कब्जी है। सब गावों के किसानों को बन्दोबस्त के दफतर में प्राकर अपने-अपने खाते पर तसदीक के हस्ताक्षर करने पढते थे। बैठे-विठाए मुक्ते स्याल ग्राया कि रिश्वतखोरी को रोकने और ग्रपने जिले के भिसानों की सहायता करने का इससे अच्छा खबसर मुक्ते जीवन में दुवारा नहीं मिलेगा। बस मैंने एक घोषणा कर दी कि जिले-भर के किसानों को चाहिए कि वे तसदीक के लिए अपने-अपने ग्रामों से पैदल जलूस बनाकर श्रावें भीर देहरादून स्नाकर मेरे 'रैन बसेरा' में ठहरें। साने-पीने का अबन्ध भी वही रहेगा और कानुनी सहायता भी मुक्त दी जावेगी। फिर बया था दिन में कई जलूस गाना गाते भीर जम बोलते हुए रैन बसेरे आने सगे। दस जय गाधी जी भी तो दो मेरी भी बोलते । मकान के सारे कमरों और बरामदों में धान की पुचाल विछा रखी थी उसीपर रोज दो-दो, तीन-तीन सी झादमी

धाकर विधाम करते और रात को सब भपनी-भपनी शिकायत सुनाते । मैं शिकायतें सुनकर उनको लाल, पीला, हरा किसी न किसी रंग का टिकट दें देता। जितने रंग के टिकट थे उतने ही मुशी रखे हुए थे कि जो सबेरा होते ही इनकी ग्राजियां लिखते। लाल मुंशी मोरूसी-शिकमी की अर्जी लिखते, पीले लगान 'जिन्सी' से नकदी कराने की, हरे 'लगान मालगुजारी' घटाने और छुटे नम्बरीं को खाते पर चढाने की लिखते। अगले दिन १० बजे तक सारी प्रजियां लिखी जाती तो फिर यह काफला जलूस बनाकर मेरे साथ कचहरी जाता। दिन-भर मैं भ्रीर मेरे कांग्रेस के साथी कचहरी टंगे रहते। तीसरे पहर से लंगर खुल जाता । सब लोग दाल, चावल, चटनी श्रीर ' विना छिले घालू-टिमाटर की सब्खी खाते भीर चले जाते । जन-सेवा कै कामों में मुक्ते एक प्रजीव तजुर्वाहुआ है वह यह कि यदि कोई व्यक्ति तन्मय होकर सेवा-कार्यमे लग जाए और अपने को लुटा दे तो लोग उसे लूटने नही देते खुद उसपर लट्ट्र होकर लुटने लगते हैं। केवल भाठ-दस दिन मेरे दाल-चायल खाने के बाद किसानों में हुछ ऐसी हवा फैल गई कि जो भी आवे अपने साथ भाटा, दाल या भावल की गठरी भर लावे। बाजे-बाजे तो बोरी भरकर लाने लगे। फिर नयाथा, खाने की भरमार हो गई। अयेला स्नाना ही नहीं बल्कि वकीलों की फीस और मुशियों का वैतन भी इसी भन्न से निकलने लगा। यह काम ६ महीने तक निरन्तर चला। एक दिन किसी किसान ने शिकायत की कि हमारा गांव सड़क के किनारे पड़ता है, रात-भर जलूस भाते हैं, उनकी जयकारो से हमारे बच्चां का सोना हराम हो गया भौर जाड़ो के दिन हैं लोगो ने हमारे छप्प**रों** पर फूस नहीं छोड़ा, बैलगाड़ियों के पहिये तक भी जला ढाले माग

तापने के लिए, श्रव अपनी इस माया को समेटो और लोगों से नहीं कि पैदल ग्राने की बजाय बैलगाड़ी या घोटरवस में सफर क<sup>र</sup> ! भ्रगले ही दिन मैंने सकड़ी को टाल पर जाकर वीसियों गाड़ी दें<sup>दत</sup> की सरीद लीं, कुछ दान में मिल गई और जितने गांव सड़क पर पहते थे, उनमें इंधन कहवा दिया कि रात को लोग ग्राग तार्षे।

## स्वीर

जब किसीके पास काम बहुत रहता है और उसकी थीवी मर जाती है तो प्रपनी हंसी-मजाक की मुख भी वह उसी काम से बुकाता है। जब कोई किसान अपनी बात सुनाने खड़ा होता हो मैं कहता, "पहिले वायदा करो कि काम हो जाने पर मुक्के थाली-भर के खीर खिलाधोंने," सारी समा हंस पहती और वह कहता "जीर ग्रापकी भीर भाषके कुत्तों को ।" जब कोई खीर की बात भूल जाता, मैं डॉट-कर कहता, "अपनी कहे जाएगा, कम्जूस कही का, मेरी भूल गया।" सब लीग एक-इसरे की छोर झांख मारते छौर ठट्टा मारकर हंसते। इस तरह मेरे पास कम से कम १०-१५ हजार खीर की थालियों के वायदे हैं, उझ-भर भी खाऊं तो बीर खतम नहीं हो सकती भीर पन तो राजनीति में निरासत का रिवाज पह गया है, मेरे बाद मेरे यक्यों को भी खीर खाने का हक रहेगा। यही सीर वाले मेरे सापी किसान हैं कि जो मुक्ते बोट देकर पालियामेंट भेज देते हैं । बन्दोबस्त ती सतम हो गया पर चसके बाद हमें व्यक्तिगत सत्याग्रह में फिर जेले साने की सचा हो वई। साल-भर बाद छूटे कि फिर जेल चले गए। यह हमारी संतिम जेल मी। दो वर्ष बाद सीटे सो रैन बसेरे में किरायेदार बसे थे । केवन मोटर गैराज भीर सागरपेशा साली थे।

इतना बड़ा धर भौर मैं भकेला। सामान घास में रखकर मकान के इधर-उधर घूमने लगा-अब मन वर्तमान को भूलकर भूतकाल की किसी घटना या भविष्य की स्वप्न-कल्पना में निमम्न हो जाता है तो घरीर शासन-मुक्त होकर मन से बाजा लिए बिना, अपने पुराने सुभाव या ग्रभ्यास के धनुसार कार्य करने लगता है-कि बस सामने के कांटेदार तार को फांदकर में फुलवाड़ी में धुस गया भीर जंगली-सी एक गुलाब की फाड़ी के पास जा खड़ा हुआ। वह छोटे-छोटे गुलावों से लदी थी। बिखरी हुई पंखड़ियां उसकी भनाय भवस्था का परिचय देरही थी। एक कली तोड़कर सूंची तो शर्मदा के जूड़े की महक म्नागई: ग्रसिल में यह गुलाव की कलम शमंदाने, जब वह पू॰ पी॰ लेजिस्लेटिय श्रसेम्बली की मेम्बर थी, गवर्नर की मेम से ली भी क्योंकि इस गुलाब को विलायत की किसी प्रदर्शनी में इनाम मिल पुका था मियां-बीवी रोज इसकी नयी-नयी कोंपल, पत्ती **मीर** क्तियों को देखा करते थे स्रीर बड़े होने पर धर्मदा सपने जुड़े में इसका फूल लगाया करतीं थी। बस पैर इस कीने (ऐंगिल) के पादी थे, ले झाए। सूंघते ही सुधि झाई कि इस कली में किसीकी ष्ह यसी है। सारे शरीर में विजली-सी दौड़ गई और फ़ौरन एक चर्द् का प्रेर कह दिया जिसके पूरे ग्रर्थ मेरे सिवाकोई दूसरानहीं समक सकता:

भपने चमन में भूमता हूं मिस्ले धननवी । है शास्त्रो शजर सब वही पर भाशयां नहीं ॥ दुनिया में सब भी कोई चीज है कि जिसके सहारे संसार के सताप हुए सब ही 'जीमसोस' धपने दुसते दिल को दिलासा दे लेते हैं। यूं मांसुमों से सुफती नहीं है जी की जलन, पर जरा ठण्डो पढ़ जाती है। फिर याद प्राती हैं वे सब बातें कि जिनसे हुलाए थे दूसरों के दिल ।
पर पछी-पनेस् के उड़ जाने पर पन्नाताप भी किया तो क्या । नहीं
मरने के बाद लीट प्राना भी समन होता तो हुनिया का रंग ही कुछ
भीर होता । बीवी वालों को मेरी सलाह है कि चाहे जो करें पर रात
को जब बीवी दूस का गिलास लावे तो उसे पनके फर्स पर मत फर्के
कि तुमने नही पिया तो मैं भी नहीं पीऊंगा, कही बीवी मर गई तो
भपने दिल का बाग मिलास पर छोड़ जाएगी। न तो उस गिलास को
फर्के वन न दूभ पिए बने। मेरे सब गिलासों में बाग है मुहस्बन के ग

सस रहते लगा बाहर की एक कोठरी में । उसीमें सीने के लिए सकत, उसीमें दफतर की मेख, उसीमें रहियों और उसीमें चाम के सर्तत । यही माते ये कलकटर, क्रांमदनर और आम-नियासी भीर सस्त पर बैठकर करते थे बात ।

## "चल म्हारी खीर खोल दे"

एक दिन देहराडून से बीसियो मीस ट्रर हकरानी साम के दो मुगल-मान कोठरी की सरफ सा नहें थे। सामने पिक पटी देखतर हुए ठिठक-से गए। मैंने सम्बर से पहिचान निया सौर जोर से साबाड़ कमा दी, "साम्रो मत्सदुक्ता, सम्बर चले साम्रो।" उन्होंने एक-दूसरे की सोर देला भीर बात की बात से मत्सदुक्ता की सास ते सागुमों नी पारें हुनकर काड़ी से पूर्त निया। मैंने सममा कि दमके पर कुछ 'ग्रमी' हो गई होगी। जिन किन्होंनो कोई क्टर होता पा यह मेरे प्रमान मन हरून कर तेते थे। मत्सपुक्ता को रोते देशकर मैं पिक प्रमान मन हरून कर लेते थे। मत्सपुक्ता को रोते देशकर मैं पिक प्रमान सह स्वाय सोर उनके कम्ये पर हान घरकर मैंने त्यार से प्रात्त सहर साम्रा धोर उनके कम्ये पर हान घरकर मैंने त्यार से प्रात्त क्षित "कही बया बात है, पर पर सब राजी-मूर्गी हैं ?" मांगू पींछते हुए जयने हंमकर कहा, "कोई बात नहीं, तें जो भेरा नाम लेकर पुकारा तो मुफे रोनी था गई।" अन्दर प्राए थीर राई थीर मसमुल्ला दोनों पेर फाड़कर तस्त पर बैठ गए। मैं कुसीं पर बैठा था कि मेरी मेज पर २० या २५ कपये रसकर मसमुल्ला ने कहा, "जेल से छूट के भावा है जमें तेरे पास खाने कू भी है या ना।" बन्दोबस्त के दिनों में किसान लोग मुफे हर प्रकार की नजर मेंट दिया करते थे। एक निन एक तांव बाले ने जो नदों से महक रहा था, भरी समा में कच्ची थाता भी बोतल यह कहकर मेरे हाथ में घर दी कि "गांधी-मार्की है पोड़ी-पोड़ी पीजे।" मैंने मरामुल्ला के क्यों रख लिए और पूछा, "पर पर सब राजी-कुसी है?" बोला:

"जुदा की नियामत है, सब मीज कर रहे हैं घीर तुभे दुमा दै रहे हैं। ते बन्दोबस्त मे मेरा लगान घटवा दिया था। तू तो जेल चला गया पीछे परवरदिगार की वह बरकत हुई कि वस पुच्छे ना, उघर जर्मन की लड़ाई छिड़ गई और बांसमती का माव ४५ रुपये तक चढ गया। मजदूरों ने अपनी मजदूरी सवा रुपये रोज कर ली। मस मैंने प्रपने लम्डे, लम्डी धीरलम्डों की बहुवा भीर दामादों कू पुटा कर ..... बीचे बांसमती जड़ दी। बस एक ही फसल में मेरा कर्जी भी उतर गया और मैंने दो भैस भी खरीद ली। दो-चार दिन ती खीस खाई। जिस दिन दूध फटना बन्द हो गया तो लम्बे की बहू नै सीर पका ली। मरी थाली में से दो खुक्मे साए होंगे ब्रक मुफ्ते तेरी याद भागई कि या भल्ला जिसने खीर खुलाई वह तो माज जेल में बन्द पड़ा है और तू बीर खा रिया? यस तीसरा लुवमा मुंह में ना चला। वह दिन और श्राज ना दिन, तीन बरस हो लिए, तेरे सिदके म्हारे घर सीर नहीं पनकी। ब्रव तू चल म्हारी सीर स्रोल दे।"

हम ग्रादी थे। ग्रम मौसम बदल गया। सेवा ग्रौर शासन के दोनों नरी साथ-साथ नहीं चल सकते। सेवा प्रधान हो तो शासन भी ठीक चले, पर जब शासन ऊपर और सेवा नीचे हो जाए तो देश की खैर नहीं । इस किसाब के छपने से पहिले मैं ध्रपने मित्र

मलमुल्ला का फोटो लेने 'ढकरानी' गया, पर उनका देहान्त हो स्वर्ग

या। ईश्वर उनकी धात्मा को शान्ति दे।

मलमुल्ला की बात याद करके मुक्ते आज भी ऐसा लगता है कि जन-सेवाका इससे ऊंचा प्रमाण-पत्र मुक्ते न बाज तक मिला है न बाइन्दा मिलेगा। असली गांधी-मार्का तो यह थी कि जिस नहीं के

# चुनाव की कलावाज़ी: मालवीय जी ऋौर किदवई

## ( 🔻 )

मह लेख इसी शर्त पर लिखा गया है कि पाठकगए। यह वायदा करें कि इससे प्रभावित होकर वे लेखक को भ्रपने मन से न उतार देंगे, भीर जिन दूसरे सज्जनों की इस लेल में चर्चा है उनके प्रति भी भिपना प्रेम कम न होने देंगे। अंग्रेजी में कहावत है कि 'प्रेम और युद्ध में कोई कायदे-कानून नहीं चलते । हम लोगों ने उन दिनों भंग्रेजी सरकार से युद्ध छेड़ रखा था, इसलिए हम कायदे-कानून के प्रतिबन्धों से स्वतन्त्र होकर कार्य करते थे। पुरानी रहस्य की बार्से हैं। मुंह पर झाई को छिपाने की घादत नहीं। घौर छिपाऊं भी तो किसके लिए ? छिपाने का भागें तो यही है न कि सबसे न कहकर किसी विरोध व्यक्ति से कहो । बीबी जिन्दा हो तो बीबी से, नहीं तो किसी घनिष्ठ मित्र से 'राज' की वात कहकर समक्र लो कि पूंजी मैंक की तिजोरी में जमाकर दी। मेरे ही गए दोनों रास्ते बन्द, भव में कहूं भी तो किससे ? पाठक पर भरोसा है कि वे मेरे मरित्र, लाज भीर स्याति की रक्षा करेंगे।

### १६३६ का चुनाव

सन् १६३६ में कांग्रेस भी ग्रसेम्बलियों के चुनाव लड़ रही थी।

मैं तो हमेशा चुनाव के लिए अयोग्य ही रहता था। इस बार भी
चूंकि दो वरस की सखा काटकर आया था, मुझे असेम्बली के लिए
खड़े होने की सरवार से स्वीकृति नही मिली। पन्त जी ने गवर्नर
को सत भी लिखा पर सरकार का जवाब आया कि श्री जवाहरसाल
नेहरू के दोरे में इस आदमी ने भरी सभा में पुलिस को धूसा दिलाया था,
इसलिए इसकी नियोग्यता (डिसक्वालिफिकेशन से स्वस्त दो में में स्वता मुझे हुई, पर में काग्रेस के साबियों ने भेरी
धर्मपत्नी । मुझे बहुत मासुसी हुई, पर में काग्रेस के साबियों ने भेरी
धर्मपत्नी शर्मदा साथा को, जो स्वय भी छल काट चुकी थी, देहराइन
से भेरी जगह खड़ा कर दिया, यह वहकर कि छः महीने बाद जब
मेरी नियोग्यता समाप्त हो आएगी तो धर्मदा जी इस्सीका दे देंगी
धरी मिस्नीम्बली ने चना जाऊंगा।

जन दिनों श्री रक्षी श्रहमद किरवर्ष हुमारी प्रान्तीय कांग्रेस कमेडी (जत्तर प्रदेश) के प्राप्तवा थे। सज्जनक में एक वारेकानों पर रहते थे। किक़ों टिकट लेने वाले आदमी जनके पास धाते-जाले थे। जनका बहुत कंचा नाम था, बशीके जनके पर में कांग्रेस का टिक्टकपर था। इचके-सांगे बाले जनको स्थानक था 'वांग्रेसी नवाव' बहुते लगे थे। इचकर सांग्रेसी नवाव' बहुते पर प्रदेश प्रान्त को माध्म माध्में, प्रदार्श गुरुव वे वे इससे पहले रफ्ती श्रहन विववसे के लोर से प्रान्त में माध्म प्रवृत्त नवाव' स्थान सांग्रेसी माध्में प्रदेश माध्में प्रवृत्त के सांग्रेसी माध्में पाना महाराजा, तालुकेदारों को मिनाकर एक पार्टी बना सी धी, जिसता नाम 'एश्रीकल्यिंस्ट पार्टी' रखा था। बढ़ा खोर था जनका विववस माध्में प्रवृत्त के सी सीववस प्रवृत्त के सी प्रवृत्त के सी सीववसर इस कोशिय से भे कि सांग्रेसी प्रवृत्त के सी प्रवृत्त के सी प्रवृत्त के सी सीववसर इस कोशिय से भे कि सांग्रेसी प्रवृत्त के सी सीववसर इस कोशिय से भे कि सांग्रेसी

हार जाएं। श्रो मालवीय जी ने अपनी 'इण्डिपेंडेंट काग्रेस पार्टी' खड़ी कर दी थी। श्रव्यकाश कांग्रेस बालों का कहना या कि शायद ३०-४० फोसदी सीट काग्रेस को मिल जाएं क्योंकि न तो हमारे पास रुपया या भीर न प्रभावशाली जम्मेदवार । श्रादमी जी श्रन्छे थे उनमें से भिधिवतर, असेम्वली के लिए खड़ा होने में अपना अपमान मानते थे। धभी तक हमारे दिमागों में महात्मा गांधी के वे शब्द गूज रहे थे कि श्रंपेडों की असेम्यली में जाना पाप है। सन् १६२०-२१ में बायकाट कियाया भ्रसेम्बलीका, कालेजों का भीर भदालतों का। बहुत-से नोग यह सम्मते थे कि यह स्कीम (असेम्बलियों में जाने की) देश के लिए पातक सिद्ध होगी। हम लोगों को अपनी सफलता पर भी भरोसा कम था। प्रकेले जवाहरलाल नेहरू कहते थे, "तुम लोग जानते नहीं हो, बहुत बड़े बहुमत से जीतेंगे, केवल यू॰पी॰ में नहीं, विल्क सारे सूबों में जीतेंगे।" हम लोग इन्हें 'झासमानी नेता' कहकर हंसा करते थे। प्रव देवते हैं कि यह तो सबमुच ही श्रासमानी नेता नहीं बल्कि फरिक्ता निकला !

दूसरे थे श्री रफी अहमद कितवर्ह, उनकी वायत हमारी यह पारणा भी, कि थे सममते कुछ हैं, कहते कुछ हैं। पर वे बड़े विदयस के साथ कहा करते थे कि कांग्रेस की 'कसरत राय' आ जाएगी। पडित गोबिंदबरक्स पंत की राय मुके याद नहीं रही, पर मेरा ऐसा रेवान है कि उनको शायद अरोसा नहीं था कि हमारा बहुमत हो जाएगा।

मालवीय जी उन दिनों देहरादून थाए हुए थे । मेरा नियम था कि सुबह-नाम उनको नसस्कार कर बाऊ और सेवा पूछ लूं। श्री रफी महमद किदवई को यह पता था कि मैं मालवीय जी के पास प्राता- जाता हूं भीर मालवीय जी मुक्तपर कृषा रखते हैं। यी कि दबहें वेचारें भाज हमारे बीच में नहीं हैं। उनकी बात का पीठ भीछे जिक करना ऐसा लगता है कि जैसे किसी गिरोह का एक भादमी मुखविर हो जाए। जेललानों में जो मुखविर माते थे, कैदी लोग उनको खूर पीटते थे। भाज में भी मुखविरों का काम कर रहा हूं, अपने एक बहुत गहरें दोस्त के खिलाफ पुराने-पुराने राज (रहस्म) खोल रहा हूं। पर, उन रहस्य के कामों में कोई स्वायं-भावना नहीं थी, परोपकारामें किए में किसा को पूरा पाप कहना भी पत्त होगा। सब देशदित के मिलार से किया गया। एकी माई को भी पाठकराय इसी भाषार पर क्षामा करें कि 'प्रेम भीर युद्ध के कोई कायदे-कानून नहीं होते हैं।'

### मालवीय जो से सीदा !

भाप चाहते हैं, किस साइन पर वार्ते करूं ?" उन्होंने कहा, "योड़ी-बहुत सीटें ले से भीर पुप हो जाएं। जहां-जहां से वे सीट लड़ी, हम कांग्रेस के उम्मेदवार को वापस कर लेंगे।" मैंने कहा, ''कोशिश करूंगा।"

रात को मैं गया मालवीय जी के पास और वहीं सब बातें अपने तरीके के कह दी! मालवीय जी ने कहा, "देखो भाई, कांग्रेस मेरे लिए इंड सीटें छोड़ हे तो समक्षीते परिवार कर सकता हूं। हुमसे एकी स्ट्राब्द कि कहा, "जी हां, वे तो यह कहते थे कि सगर मालवीय जो चाहें तो में देहरादून आकर अगत कर दूं। धाप कहें तो उन्हें युक्ता खूं।" उन्होंने कहा, "हां, जकर बुला लो।" मैंने पर मात ही रफी साहब को टेलीफोन किया कि आ जाओ। वे प्रमले हीन से हरादून आ अगर और अपने कि सार कि आ जाओ। वे प्रमले हीन से हरादून आ अगर और अपने साववीय को तिवारी जी रक्षा काए। धी मालवीय को तिवारी जी रक्षा के परीसा या मुक्ते सिला ही की सी प्रया बात बीत ही। किर मालवीय की के पास ये दीनों भी धहुने और में मिया, बातचीत हीने लगी।

रफी महमद किदबई की कुछ झदाएं ऐसी थी कि जिनसे पयावा मोहब्बत करते या जिनकी प्यादा इक्जत करते थे उनके सामने मुह से सब्द नहीं निकालते थे। मैंने पचातों बार उन्हें जवाहरलाल जी से यात करते देखा। "हों, हूं, जी हों, जी अच्छा, याह, रहने सीजिए, नमा बात है, जी नहीं।" इस किस्म की वातें करते थे। बात समनी कहेंगे, पर दो द्वक, बहुत थोड़ी-सी, धीर यह भी पुमा-फिराकर।

ं नीची निगाह किए, जैसे कि अपने अब्बाजान के पास पहुंचते थे, पितीसाहब मालबीय जी के कमरे में दबे पैर दाखिल हुए। बादावसर्ज किया और बैठ गए। मालवीय जी ने कहा, "कहो रफी, स्यागी जी न फल मुभसे कहा था कि तुम सममौता करना चाहते हो । ग्रव उसमें भीर क्या ? बात तो ठीक ही हे। तुम यह बताधो कि कितनी सीट सुम मुफे दे सकते हो?" रकी साहव ने कहा, "यह तो भाप ही बताइए कि कितनी सीट भाषको चाहिए । जितनी भाष चाहे ले लें।" मालवीय जी ने पूछा,"हो, सच ?" "जी हां,जो कुछ धाप हुक्म देंगे वही होगा।" मालवीय जी बोले, "तो भाई, तुम मुक्तको सिर्फ १५ सीट दे दो।" रफी साहब ने उत्तर दिया,"पन्डह तो यहत मुस्किल है।" मालबीय जी ने कहा, "फिर तुम ही बताओ। मैं तो तुमसे पूछ रहा था कि कितनी सीट दे सकते हो, तुमने मुक्रपर छोड़ दिया तो मैंने १५ मांग सी । यदि १५ नहीं दे सकते सो बसामो कितनी दोगे ? वर्षी ग्रहमद मोड़ी देर सोचकर बोले,''जी,२० या २६ दे सकता हूं।'' हमको ताज्जुब हुमा। पन्द्रह को मना कर दिया और २१ दे दी। यह कैसी बार्ते करते हैं? मॉलवीय जी ने पूछा, "सच?" बोले, "जी, २०देने को तैयार हूं।" मालवीय जी ने वहा, "लिखना पढ़ेगा।" रफी साहब बोले, "लिखे सीजिए।" "दस्तखत करने पहेंगे।" बोले, "जी अच्छा, शाप लिख দীলিত।"

## 'स्पेलिंग मिस्टेक !'

ती, मालवीय भी ने चारपाई पर पड़े-पड़े तिकये के सहारे बैठ-कर प्रपने पुटने पर कागज रककर एक मजमून तिला घीर तिलवी के बाद थी रफो याहब को पड़कर सुनाया। उस मनमून का मतर्वन यह पा कि चूकि कांग्रेस पार्टी घीर कांग्रेस नेशनतिस्ट पार्टी के राजनीतक चोय एक ही हैं इस्तिवय राष्ट्रीय मामलों से थे दोनों पार्टी एक ही नेता को धपना नेता मानकर काम करेंगी। परन्तु कम्युनल एवाड या उसके प्रासगिक विषयों में नेशनलिस्ट पार्टी धपना भनग नेता खुनकर उसी नेता के बनुसार कार्य करेगी। धंग्रेजी में सब्द येथे:

"In the case of Communal Award and matters alike..."

रफी साहब ने कहा, "जी हां, ठीक है।" फिर बोले, "जरा इसमें एक 'स्पेलिंग मिस्टेक' रह गई है, उसे ठीक कर वूं।" मालवीय जी की बहुत ताज्जुब हुद्या । जनकी स्पेलिंग मिस्टैक ? वे स्वयं स्कृल-मास्टरों के मास्टर थे। बोले, "क्या बात करते हो रफी? सुमने चुना है, पढ़ा नहीं, देखा नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक वया चीज ?" रफी बोले, "जी हां, एक रह गई है, मैं ठीक कर दूंगा।" मालबीय जी इस बात पर बहुन करने लगे, "स्पेलिंग मिस्टेक कैसी ?" रफी साहब बोले, "जी ग्रामर (ब्याकरएए) की रह गई होगी।" मालवीय खी को बहुत हंसी धाई। उन्होंने एक मतंबा भीर पढा तमान मजमून, बोले, "कहां मिस्टेक है ?" रफी साहब बोले, "लाइए मैं ठीक कर दूंगा।" मालवीय जी ने कागज उनको दे दिया । उन्होंने अपना फाउण्टेन पेन निकाला और कुछ ठीक करके पर्चा मालबीय जी की षापस दे दिया। मुक्ते पता नहीं चला कि कौन-सा शब्द टीक किया। पर मैंने यह देखा कि पर्चे को देखकर मालबीय जी भूघ हो गए। श्रीसे कवि-सम्मेलनं में प्रावाजें लगती हैं, मालवीय जी ने कहा. "वाह, वाह, बाह, सूब है, ठीक किया, वाह, वाह, वाह रे रफी भ्रहमद, तुम तो बर्त केंचे कवि निकले । हालांकि मेरी डोर तो तुमने हत्ये से ही काट दी, पर कविता तुम्हारी इतनी ऊंची है कि इसके इनाम में जी कही दे सकता हूं। तिवारी जी, चरा इसको पढ़ो। वाह, वाह, वाह !"

तिवारी जी ने पढ़कर भांखें मींच सीं। थी तिवारी जी को भपनी मांस भीर होंठों पर इतना काबू है कि बड़ी से बड़ी बात भी उनके चेहरे पर नहीं ऋलक सकती। न हंसते हैं भौर न रंज <sup>करते</sup> हैं। रफ़ी साहव के दिमाग को पढ़ना आसान था, तिवारी बी की मुद्राको कठिन । कितना ज्ञान का बोक्त अपने सिर में छिपाए किसी हैं पर बोसते ऐसा हैं मानो कुछ नहीं जामते। वैसे हर विषय है पंडित भौर कितावों के इतने की है कि एक-एक पृष्ठ भांत मींवकर पढ़ सुनाएं। भांकों किसाब से ३ इंच फासले पर रखकर पढ़ते हैं। शायद यही कारण है कि जो पढ़ते हैं मन में गहरा उतर जाता है। मैंने वह पर्चा देला तो रफी हजरत ने क्या होशियारी की कि, वहीं यह लिला या कि---"Communal Award and matters alike" वहां लफ्ज "alike" को काटकर "allied" (शब्द प्रासंगिक की पगह संबंधित) लिख दिया । मैं भी इस तुरत बुद्धि मीर पूर्ने पर प्रापे से बाहर हो गया और वाह-वाह चिल्लाकर रफी साहब की कौली भरली।

तीन-चार दिन बाद रफी साहब फिर लखनक से टेलीफोन पर बोले, "ग्ररे त्यागी जी, एक काम भीर मालबीय जी से नही करा सकते ?" मैंने कहा, "क्या ?" बोले, "देखी तमाम सीटों पर एक-एक उम्मेदवारको हम अपना टिकट दे चुके, फिर २० सीट मालवीय भी को देनी हैं, श्रव २० आदिमियों को हटाना पडेगा। किसको हटावें, यह बड़ा भारी सवाल होगा ! कोई ऐसी होशियारी नही मिड़ा सकते कि मालबीय जी की तरफ कुछ भ्रपने उम्मेदवार विसका दो भीर उन्हें यह मत बताभी कि हमारे उम्मेदवार है। होशियारी से काम लो।" मैंने कहा, "मालबीय जी को मालूम हो गया तो वह क्या कहेंगे ? " बोले, "बात तो हमारे-तुम्हारे बीच की है, कोई हम थोड़े ही कहने जा रहे हैं, तुम फिक क्यों करते हो ?" मैंने कहा, "कल सरदार पटेल भीर महात्मा जी की क्या मुंह दिलाझोगे ?" उन्होंने कहा, "फिजूश की बात करते हो, वया उन्हे कोई ब्रागाज ब्राती है ?" मैंने पूछा, "कौन-कौन-से अम्मेदनार खिसकाऊं ?" बोले, "जो भी तुम्हारी समक्ष में घाएं। तुम इसकी फिन्न न करो । जरा वातचीत तो करके देखो ।"

मुझले रहा न गया थीर मैं सीधा सखनऊ बला गया। वहां सब कंच-नीच की बातें करके लीट धाया। धपने रिवाज के अनुसार उन भीम की फिर मालबीय जी केपास पहुंचा। उन्होंने कहा, "कहिए य्या सबर लाए?" मैंने कहा, "बातुओ, बस सखनऊ की बया सबर है, बहुत तारीफ हो रही है धापकी। सब कांग्रेसर्गन कहते हैं कि हमारे चसुली मतभेर मले ही हों, पर राष्ट्र सबसे पहले हैं, उसके बाद दूसरी बात है। सब धापकी प्रशंसा करते हैं। यू० पी० में छोटे-छोटे मादमी जुनाव मला करें खड़ते ? मापने हमारे तिरों वे सद्दुत थोम उतार दिया । सब कांग्रेसमंन आपको धन्यवाद देते हैं।" "फिर भी," मैने कहा, "बरा-सी एक चर्चा लोगों में थी । वह कोई ऐसी नुक्ताचीओं को बात भी नहीं है पर बुछ थोड़ो-सी स्तुम्ह आपस में थी।" मालबीय जी ने कहा, "क्या ? वह मी बतामी, खलर तताजो ।" "कुठ लोग वह कहते वे कि बनवई की कांग्रेस में चानानी, जात ताजो । वह मादस की कांग्रेस में चानानी, जात ताजो ने प्रस्ताव रहा या कि कम्मुनल एवाई को हांग्रेस में चानानीय जी ने प्रस्ताव रहा या कि कम्मुनल एवाई को हांग्रेस में चानानीय जी ने प्रस्ताव रहा या कि कम्मुनल एवाई को हांग्रेस में चानानीय जी ने प्रस्ताव रहा या कि कम्मुनल एवाई को हांग्रेस में चानानीय जी ने प्रस्ताव रहा या कि कम्मुनल एवाई को हांग्रेस

गिर गई थी और वहां पर चव चोट दिए गए तो मालवीय जी <sup>की</sup>

भापके मुकावले का कोई नेता भी नहीं हैं। फिर भापसे भेरे जैसे

तरफ कम बोट रहे थे, सरवार पटेल का बहुमत हो गया था। से मुख लोग कह रहे थे कि हमारी बदिकस्मती है कि हम मालबीय वी के साथ थे। पटेल की पार्टी ने तो हममे से किसीको टिकट दिया गहीं, नयों कि हमने मालबीय वी के साथ थेट दिया था। गिन गिनकर हमने बदले लिए जा रहे हैं। तीन-तीव, बार-चार बार हम केल काट पुके। पर सरवार पटेल की विकायत किस मुंह से करें? सुर्व मालबीय वी भी अपने उन्मेदवार खड़े कर रहे हैं। कम से कम उबकी तो सोचना मालबीय वी भी अपने उन्मेदवार खड़े कर रहे हैं। कम से कम उबकी तो सोचना चाहिए था कि कुछ कांग्रेसवाल भी ऐसे हैं कि जो इवर से भी निकाल गए और उधर से भी।"

सागवीय जी ने कहा, "है ? क्या कुछ ऐसे धादमी हैं जिन्होंने हमारे साग बोट दिया है ?" मैंने कहा, "यजब करते हैं झार, बहुत में ऐसे हैं जिन्होंने आपने साम बोट दिया था। इसमे पूछने का क्या -तुवाल।" मानवीय जी ने कहा, "हरे हुई हुई हुई, ऐसा है ? हो फिर सरदार पटेल ने उनको टिकट नहीं दिया ?"मैंने कहा, "नहीं साहय । सवको बीन-वीनकर बाहर कर दिया ।" (यहां सरदार साहय हे समा याचना करता हूं) भासवीय जी बोले, "हरे हरे हरे हरे, वड़ी गराव वात थो, मुफे बहुत हु: हु हुमा सुनकर । ऐसा कर दिया ? त्यामी जो, पुग मुके उनके नाम बवाको ।" मैंने कहा, "कितने बताजं, मादमी तो बहुत हैं, कितने नाम बताजं ?" बोले, "भाई वेखो, %-६-नाम हरिजी (पं॰ हृदयनाय फुंजरू), वितामिए। (सै० वाई॰ वितामिए), चौभ पी मुक्तार सिंह मादि को तुम मेरे लिए छोड़ दो भीर वाकी १४-१५ माम भी भी पुम उपयुक्त समको, बता दो ।" मैंने कहा, "बताजंगा कर सीवकर।"

यहां से बापस भाते ही किवबई साहब मो टेलीफोन किया, "यहां तक बात पक गई है, झब झाप बताहए कि कौन-कौन-से माम हूं?" वह सी नवाब येपुल्क मे, बोल, "फोई-से दे दो, कुछ प्रत्य के, कुछ पिष्य के। जो तुम्हारी समफ में झावें दे दो, "मैंने पूछा, "क्या सारी जालताबी मेरे ही हिस्से में आई है? झाप तो कुता माइ के काल के हो जाएंगे, पटेल और गांधी के दरबार में बाद कि हाई मेरी हीगी।" मेरे भाग करने पर बोले, 'धरे, क्या बेवकूफी की बात करसे ही, जरा हिम्मत से काम की, किसी मैरे को बोला योड़े ही दे रहे हो!"

यह बात मेरे भी को पिपक गई, कैंगे अपनी मन्या से १४-२० गाम दे दिए । एक नाम मुराशाबाद के एं० शंकरदत्त शर्मा का पा, एक फांसी के श्री शुनेकर का, इसी तरह शौरों के भी दे दिए । पर, मेरी बदकिरमती थी कि श्रतीगढ़ में श्वपने एक बहुत प्रनिष्ठ पित्र ठाकुर टीवर शिंह थे, उनका नाम भी दे दिया । वे श्वतीगढ़ के पुराने काम करने साथे ये और मेरठ जेल में मेरे साथ रह पुके थे। उनका नाम देकर मुक्ते पछताना पड़ा। मालवीय दी ने नार्नी की सूची लेते समय मुक्ते कहा भी था, देख लो, कहीं ऐसा न हो कि

किसीके पास विट्ठी लिखं भौर बाद में वह उनकार कर है। इसलिए पहुले तुम उनसे लिसकर पूछ वी। " मैंने कहा, "मार फिर न कीजिए। मैंने सब ऊंच-नीच सोचकर नाम दिए हैं।" फिर मी मैंने इन सब मित्रों को पत्र भेज दिए भौर उनमें लिख दिया 'मारवीय वी ने मत बठाना, सत्तल में भाप कांग्रेस के ही उम्मेदबार है, पर मारवीय की को का टिकट ले लेना। पाच-दस हवार क्या भी उनसे मिल वाएंग भी साववीय की से मुकावल के हैंने आभोगे। इसी भागा से सायका नाम मारवीय की ने दे रहा हैं।"

मैंने सबको सन्त्री-सज्जी बातें लिख भेजीं पर रक्षी साहब का कर्तर्र जिक नहीं किया । भीर, भायन्दा जाल-बट्टा करने वार्तो को मेरी

यह बसीयत है :

"तिःस्वार्षं भाव से केवल परोपवाराषं यदि किसीको कभी कुछ कच्चा-परका काम करना पड जाए तो उस काम में प्रापते किसी सादी को भभी न फांसना बल्कि उसके दोयों को भी प्रापते करार घोड़ लेगा। ऐसा करने से पाप कुछ हल्का हो जाता है चौर घारमा भी कम मितन होती है। पर सबसे उकरी रार्वं मह है कि ऐसा जात-बहुदा केवल उन्होंके साम करना चाहिए जिनसे इतना गहरा प्रमापन हो कि उनकी सातिस अपनी जान भी दे सन्ते। बादी, बाप घोर मा मी वेब से पीते चुराने में पाप है भी तो बहुत कम है।"

#### वंटाघार ।

पन्द्रह-बीस दिन बाद क्या घटना घटी कि वे जो हमारे दोस्त

ठाकुर टोडर सिंह धलीगढ़ के थे उन्होंने सीघा एक पत्र महात्मा गांघी को उद्दें में लिख भेजा। लिखा, "एक रास मवेशी (बैल) मुसम्मी टोडर सिंह को श्री महाबीर त्यागी ने बकीमत १० हजार रुपये फरोस्त कर दिया मालवीय जी के हाथ और उसका रस्सा भापके खूंटे से खोल-कर मालवीय जी के खूंटे से बांघ दिया। भौर उसपर हिदायत यह है कि प्रोटेस्ट मत करना और किसीसे कहना मत । इसके बदले दस <sup>हिंचार</sup> रुपया चुनाव लड़ने के लिए दिया जा रहा है। इस हैसियत पर उतर भाई है भापकी कांग्रेस ।" महात्मा गांधी ने (जो मुकपर कृपा रखते थे) वह पत्र सरदार पटेल के पास मेज दिया क्योंकि वे केन्द्रीय पालियामेंटरी बोर्ड के प्रधान थे। अच्छा किया अलवार (हरिजन) में नहीं सिखा, वरना में सो उसी समय मिट्टी में मिल गया होता। परदार पटेल ने तुरन्त पालियामेंटरी बोर्ड की बैठक बुलाई वनारस में । जवाब तलबी हुई कि यह किसके हुक्म से फैसला किया गया। सरदार पटेल यह चाहते थे कि मालवीय जी के विरोध में जम्मेदवार खडे किए जाएं धौर एक-एक जगह मालवीय जीको हरामा णाए । श्री जवाहरलाल, टण्डन जी व सम्पूर्णानन्द आदि किसीको पह समभौता पसन्द न था भीर सरदार पटेल को तो इसपर बहुत पुस्ता था। -- यह किसकी धनिधकार चेष्टा है कि इस प्रकार का फैसला कर लिया?

मैंने टोडर सिंह के पत्र की बाबत रकी शहमद से पूछा तो ये गोते, "कह दो मैंने कोई चिट्ठी महीं निक्षी !" मैंने कहा, "भरे, क्या कहते हो, चिट्ठी पर भेरे हस्ताक्षरहैं !" कहने लगे, "मना कर दो, कह दो भेरे दस्तक्षत मही हैं, कौन पूछता है ।" वे इस किस्म नी वार्ते गजक-मजाक में कर दिया करते थे। मैं सजीब " में फंस गमा । इघर सरदार पटेल से मेरी मेंत्री घोर उघर रफी साहव के हर 
युरे-भने काम का सायी । म सरदार से मूठ बोल सकता था न रफी 
से कोई यात छिया सकता था । मैंने रफी साहब से स्वीकृति नेकर सारा 
कच्या चिट्ठा सरदार साहब को सुना दिवा । फिर क्या था, रफी 
धाइमद किट्टई घोर प्राविधियत कांग्रेस कमेटी की वह सवय गा, रफी 
गाई कि के भी जन्न-भर साद रखेंगे। पर यह तय होने पर भी 
मालवीय जी के साय कोई सममीता न हिचा जाए, परिस्थित वही 
रहीं जो पहले थी। रफी साहब सुनते सबकी से पर करते घरने भन 
की से । इसी तरह तो कच्दोन (गेहूँ, चीनी का) हटा गए। सब धर्मधादम के पंडित चिल्लाने रहें कि पंचवर्षीय योजना सिना कच्दोन के 
गाई। चल सकती। रफी उनसे 'हाँ करते रहे पर भी राजगोरानाचारी 
से सन्दर-पन्यर साजिश करने पुण्ये से कच्दोन हटा दिया।

चरा हिम्मत और रू.म.-पूम्म तो देखिए उस सफल राजनीतिंग की ही में हो में बनारस की वेशी से लोटा कि जनाव का टेलीफोर्न सामा, "चरे, रुपये की बहुत जरूरत है, जरा मालवीय जी हे ११-२० सामा, "चरे, करा दिलाओं। "मेंने कहा, "माई रुपो, वही मुस्तिक से राम एंडे. करा है जरा है जो उर सामा है, किर मुस्तिक को राम एंडे. करा हो की स्वारा से हैं निर सामा है, किर मुस्तिक लोगों बलिक जनते नहीं कि जनारस के मान चर्चा कर देवे कि मालवीय जी वह हिन्दुयों के हिता के रशक धनते हैं चरि हरिजों को उठाने का परिचम करते हैं, पर सम्मी पाटी के टिक्ट पर किसी हरिजों को उठाने का परिचम करते हैं, पर सम्मी पाटी के टिकट पर किसी हरिजनों को उठाने का परिचम करते हैं, पर सम्मी पाटी के टिकट पर किसी हरिजन को पाइन गड़ी किया।" मैंने कहा, "यह तो मैं बई मूंगा पर हरते रूपो का पालाक के पाटी फिट चया गया। उरसार रुपेरा है सहस रुपेरा।"

करके भाषा था कि धायन्दा से किदवई के चनकर में कभी न फंसूंगा। पर कोई जान-सूक्तकर थोड़े ही फंसा करता था, मुक्ते स्वयं भी धो ऐसे कामों में कुछ मजा धाता था, उन दिनों बिना कुछ धौठम किए भन्त नहीं पचता था। मैंने महामना से बेदमत्र की तरह रफी साहब की बात दोहरा दी।

मालवीय जी को इतना धनका लगा कि बल खाकर तिकवें पर गिर पड़े भीर लम्बी सांस भरकर वोले, "भनयं हो गया, भयंकर भूल हो गई। धव क्या हो सकता है !" फिर कहा, "त्यागी जी, तुम तुरन्त स्खनऊ जाम्रो धौर रफी से कहो कि हमारी लाज रखने के लिए दो सीट हमें भीर दे दें भीर भपने हरिजन सम्मेदवारों को तैयार कर दें कि वे हमारे टिकट को स्वीकार कर लें।" मैं हक्का-वक्का सा रह पया, सोचने लगा कि रफी माई भी नया कोई 'मौलिया' हैं जो दूसरों के मन की भांप लेते हैं ? महामना ने श्री गोविन्द मालबीय को माजा पी कि मेरे जाने-माने के लिए फस्टंक्लास के खर्च का प्रबन्ध कर दें। मैरे मना करने पर भी मालबीय जी ने मुक्ते १०० वपये दे दिए। मैंने **अन रुपयों को ऐसे प्यार और** उत्साह से स्वीकार किया कि जैसे बेटा भाप से लेता है। खुव खाता-पीता भीर सिगरेट का धुमां उड़ार्ता हुमा लखनक पहुंचा । दोस्तों को सब किस्से सुनाए भीर मुफ्त का रुपया था, खूद चाय-पानी उड़ाया। रफी साहब के वालेखाने पर पहुंचा। हैंसते-हंसते होश न भाया। जब रफी ने मालवीय जी को टेलीफोन किया, 'चार हरिजन भाषको दे दुंगा पर वह दुंगा कि जिनके सफल होने की हमें भाशा नही है, ब्योंकि हमारे पास क्यमें की कमी है और उन-पर कम से कम ४० हजार खर्च होगा ।"मालवीय जी ने कहा,"इसकी फिक न करो । मुके चार हरिजन दे दो तो मेरा कल्याण हो जाएगा ।

खर्चा करने और जीतने की जिम्मेदारी मुक्तर है।" फिर चार नाम मालवीय जी को और दे दिए और उनका छुनाव-खर्च से लिया।' जितना भी रुपया भाया वह सब तो उन हरिजनों पर खर्च किया

भुनाव समाप्त हो गया और हम लोगों का वहमत हुग्रा। एक

जन्होंने भारत की जो सेवाएं की हैं, उन्हें भुसाया नही जा सकता। परमात्मा हमे इन बुजुर्गों के चरख-चित्नों पर चलने की समता है।

प्रान्त में नहीं बल्कि 'बासमानी नेवा' के कहने के अनुसार भारत-भर में हमारा बहुमत हो यया । महामना मालवीय जी, श्री रक्षी घह<sup>मह</sup> किदवई भीर सरदार पटेल के चरलों में मेरा हवार-हवार प्रणाम है।

होता, कुछ उनपर हो गया, वाकी भौरों पर !

### अनुशासन

सन् १६३८ में मैं यू०पी० प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मंत्री चुना गया। उन दिनों प्रान्तों में कांग्रेसी सरकारों की स्थापना हो चुकी थी। श्री गोविन्द बल्लभ पन्त हमारे प्रान्त के प्रीमियर थे भौर श्री एकी धहमद किदवई, डा॰ काटजू, विजयलक्ष्मी पंडित, हाफिज पुरुम्मव इब्राहीम् श्रीर सम्पूर्णानन्द मिनिस्टर थे। .मैं साधारण एम० एल ० ए० था। शर्मदाका देहान्त हो चुका या भीर उमा, उपा भीर सरोज तीनों बपनी मौसी के पास दिल्ली रहती थीं। मेरे साथी थी मजीत प्रसाद जैन रफी झहमद किदवई के महकमा माल के पालियामेंटरी सेकेटरी थे। सभी तक हिप्टी मिनिस्टरी के पद चालू नहीं हुए थे। दिन-सर मैं भ्रसेंबली के कामों में भ्रौर सुबह-शाम प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के दपतर में जुटा रहता था। खाने-पीने भीर सीने-वैठने का प्रबन्ध श्री धाजीत प्रसाद जैन के घर था। उन दिनों मे मेरे गहरे मित्रों में से थे। जब कभी मियां-वीबी की लड़ाई हो जाती तो मैं परिवार का 'जब' था, दोनों को बुलाकर डांट-डपट कर देता भीर भजीत पर कुछ न कुछ जुर्माना करके माश्री जी को दिलवा देता। बनिये की बेटी भीर सुमाय की देवी, उसे तो इतना ही काफी या कि मुकद्दमा जीत जाती, फिर जुर्माना नकद दिलवाता या । प्रजीत प्रसाद के वेटों शांति भौर स्यामा को भी किसीने सुका दिया कि वाप पर मुक्ट्मा करो तो जज साहब जुर्माना दिलवा देंगे। बाए दिन दोनों

कोई न कोई मुकड्मा के भाते । मैं वाकायदा हलकिया बयात लेता, वित्यत पूछता भीर बच्चों को दो चार भागे दिलवा देता । एक दिल मैंने छोटे बच्चे स्थामा का मुकड्मा सारिज कर दिया । वस उवको इतना हुछ हुमा कि उवके रोना गुरू कर दिया भी मुहाबय की जैन), गवाह (भ्रपनी भ्रम्मी)और भ्रदाबत को मारना गुरू कर दिया भी भी मारना गुरू कर दिया भी सेन या से पा तो पा हो। भाज इयामा दिवायत के मी मीन या पार वर्ष का तो पा हो। भाज इयामा दिवायत के बढ़ी योग्यता के साथ डावटों पास करके दिल्ली में दितों का इताज करते हैं। उनका श्रसली नाम है क्षान्ति प्रसाद जैन।

जन दिनों चूकि श्री जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना भाजाद, राजेन वायू और महात्मा गांधी सभी बसेम्बलियों से बाहर थे इसलिए कांग्रेस विकास कमेटो, पालियामेंटरी वोडं ग्रीर प्रांतीय ग्रीर जिला काग्रेस कमेटी सभी अपनी-अपनी जयह सम्मानित संस्थाए मानी जाती थी, और कोई भी प्रादेशिक चीफ मिनिस्टर इन कमेटियों के प्रस्तावों की अवहेलना नहीं कर सकता था । एक बार गवर्नर साहब में (जो प्रग्नेजये) हमारी प्रान्तीय सरकार के राजनैतिक बढियों की छोड़ने वाले प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो पालियामेंटरी बोहे ने पन्त जी की त्यागपत्र देने का झादेश दिया । गोकि पन्त जी <sup>इस</sup> भादेश से लुश नहीं थे फिर भी तुरन्त हमारे मंत्रिमंडल ने स्याग<sup>पत्र</sup> दे दिया । पार्टी में वातचीत की बहुत स्वतंत्रता थी । उन दिनों गांपेस संस्था का रूप एक परिवार का सा था। इसमे एक-दूसरे की डॉट डपट भी होती थी और रूठे हुओं भी खुशामद भी। ग्रसल में उन दिनों हमारा सुपना साके का था। सभी अपनी-अपनी शक्ति अनुसार त्तसमें रग भरते थे, इसलिए ग्रापस में ईर्घ्या नही थी-- स्वर्घा भी । माज की संतति के लोग उन दिनों का चित्रस पूरी तरह से नहीं कर

सकते नयोंकि घव वे सुपने फूटकर दुकड़े-दुकड़े हो गए हैं। घव तो हम सब व्यक्तिगत सुपने देख रहे हैं और अपने-प्रपने निजी सुपनों में रा मरने की विन्ता करते हैं। जवाहरलाल जी उन दिनों में भी हमारे नेता थे परन्तु मोतीजाल जी के रहते-रहते वे बड़े माई के समाप्त रहें पिता के पुत्य नहीं। जो उत्तर में बहुत छोटे ये वे पैरों की प्रारं व बहुत सहार नम्हकार करते थे, खूते नहीं थे कि कहीं ठोकर न मार दें, क्योंकि प्रपनों जवानी में ये बड़े मरलने-ते थे और प्रपने पैरों को खुबाने में ऐसे सानी की प्रारं मुख्य कि जीते बचपन में कि कीने गाल खू दिए हों।

चन दिनों पन्त सुरकार का बहुत नाम या। श्री एफी झहमद किंदवर्द ने किसानों को अपनी भूमि पर मौरूसी अधिकार दिए थे, धारा प्रान्त कांग्रेस की जय-जयकार कर रहा था । गोकि भ्राजकल (सन् १६५६) में करोड़ों काये कम्युनिटी प्रोजेक्ट के नाम पर खर्च हो रहे हैं, पर जितनी उमंग भीर उत्साह उन दिनों में था उसका सौना हिस्सा भी पाज ग्रामों में नही है। १६३६ में महायुद्ध छिड़ते ही हम लीगों ने सरकारें छोड़ दीं और व्यक्तिगत सत्याश्रह करके सब लोग जैलों मे चले गए। भीर असेंबिलियों पर कब्जाकर लिया। सन् १६४२ के भान्दोलन के बाद अंग्रेजों से समभौता हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू केन्द्रीय प्रधान मंत्री और पंडित पन्त फिर पु॰पी॰ के चीफ मिनिस्टरहो गए थे। एक दिन मैंने एसेम्बली में धन्त के कंट्रोल भीर रार्झानग के विरुद्ध बहुत शीखी-सी तकरीर कर दी, भीर कह दिया कि रिश्वतकोरी का बाजार गरम है। यह बात रफी 'साहब तक को पसन्द नही बाई । रात को पार्टी की कार्यकारिग्री बुलाई गई भौर मेरा 'कोट मार्शल' किया गया। पन्त जी ने कहा, "जब रयस्यो जैसे पुराने साथी एसेम्बली में ऐसी तीखी-तीखी तकरीर क<sup>र्रेग</sup> तो अनुशासन कहाँ रहेगा । इन्होंने केवल प्रान्तीय सरकार को ही नही चिंक केन्द्रीय सरकार पर भी तरह-तरह के म्रभियोग लगाए हैं। जिस बृक्ष की छत्र-छाया में बैठे हैं जब उसीपर बार किया जाएगा ती संस्था का क्या हाल होगा।" २५ वर्ष के जियरी दोस्त, मुसीवत के साथी कि जिनके साथ दांत काटी रोटी का सम्बन्ध था, वे मुने कांग्रस से निकालने की बात पर हां कैसे कहें। हमारी कार्यकारियी के समी सदस्य परेशान थे। फिर भी कायदे में जवाब तलब किया गया तो मैंने कहा, "मुक्ते सभी मित्रो के बीच में यह स्वीकार कर नेना चाहिए कि मेरी तकरीर से पार्टी का अनुसासन भंग जरू हुआ है, मुभे स्वयं इसका इतना दुख है कि शाम की चाय गले न उतर सकी। अपनी संस्था की बुराई में स्वय करूं यह मुक्ते घच्छा नही लगा, पर बहुत झादर के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस डग से प्रत सरकार चल रही है उससे कांग्रेस की मान-मर्यादा की ठेस सग रही है भीर साथियों में निर्भीकता की जगह चरण-चुम्बन की प्रवृत्ति वह रही है। सरकार हमारे सुपनों में रंग भरने की • जगह हमें नैतिक पतन की मोर ले जा रही है। हमें घुसकोरी और चोरवाजारी को सस्ती के साथ दवाना चाहिए पर हम लोग ग्रपने बनने-संवरने में ऐसे जुटे हैं कि शासन की सबर नहीं, वह तबाह हो रहा है। मैंने यह तकरीर जानबुक्त कर की है, क्योंकि कांग्रेसी सदस्यों का यह भी एक कर्तव्य है कि वे अपनी संस्था को अग्रवामी और उन्नत बनाने का प्रयत्न करें सीर प्रतिगामी न होने दें । देश का स्नास हो और हम धनुशासन के धार्गों से मूंह सिए बैठे रहें यह दोमा की बात नहीं। मेरी ऐसी तकरीरों से संस्था को वस मिलेगा।"

क्षी पुरुषोत्तम दास टंडन, जो हमारी श्रसेम्बली में स्पीकर थे, पार्टी-मीटिंग में जाया करते थे। उन्होंने कहा, "जब तुम जैसे पुराने साथी यह मानते हो कि तुम्हारी स्थीच पार्टी के अनुशासन के विरुद्ध यी तो तुम्हें क्षमा-याचना कर लेनी चाहिए।" मैंने उत्तर दिया, "जो भाप कहते हैं वह तो ठीक है टंडन जी, पर मेरी तीन बैटियां हैं, में नहीं चाहता कि मेरे भरे पीछे उन्हें यह सुनकर गर्दन नीची करनी पड़े कि मुसीयत की रात में जब उनके बाप की परीक्षा का समय ब्राया तो उसने भी सिर भुका दिया या। दुनिया में जितने बड़े-बड़े उपन्यास लिखे गए हैं उनके लेखकों ने अपने नायक के परित्र में एक समता रखी है जैसे कि 'ला मिजरेबिल' का जीन वाल जीन, या 'डान विवक्जोट' का नायक। मैं भी एक नायक हैं, स्वयं अपने जीवन का उपन्यास शिख रहा हूं। शाफी मांगने से मेरे चरित्र की समता भंग हो जाएगी।" वेगम वाजिद ने कहा कि मैं तो त्यागी जी के खिलाफ कुछ कह नहीं सकती क्योंकि उनमें कोई दाग नहीं है। ठाकूर मललान सिंह ने पूछा, "जब बाप खुद मागते हों कि मापने मनुशासन मंग कर दिया है तो आप ही बताइए कि हमें क्या निर्णय देना चाहिए ? " मैंने कहा, "कांग्रेसमैन होने के नाते मेरी राय है कि आप मुक्ते कांग्रेस से निकाल दें भीर असेम्बली से भेरा स्नागपत्र मांग लें । ऐसा करने से कांग्रेस की मान-मर्यादा बढेगी भीर भविष्य में अनुशासन भंग होना भी कम हो जाएगा। यदि भागने ऐसान किया तो मैं इससे भी कहीं अधिक सकरीरें करने वाला हूं बयोकि मुक्ते भापके शासन से तसल्ली नहीं है। यदि मुलजिम को सफाई के गयाह पेश करने का भी अधिकार हो तो मैं रफी साहब से पूछना चाहता हूं कि वे इलफ उठाकर कह दें कि उन्हें वर्तमान धासन-

नीति पसन्द है।" रफी साहब हंस पड़े। मैंने कहा, "हंसी के माने हैं सहमति । दूसरे गवाह सम्पूर्णानंद हैं । कहिए बाबू जी, घापकी तसल्ली है ?" वे भी चुप रह गए। मैंने कहा, "या तो हा बोली बरता में समभूंगा कि 'मलखामोशी नीम रजा' (चुड़ी के भर्ष हैं गई' मिति)।" वे कुछ नहीं बोले। फिर मैंने विजयतक्षी पंडित से पूछा (भेरे ये सीनों गवाह पंत जी के कैविनैट में थे) । विजयतहरी से मैंने कहा, "तुम पंडित मोतीलास नेहरू की मरी मिट्टी की निशानी हैं। बतामो, तुम्हें मौजूदा चासन-प्रखानी से संतीय है ?" वे बोली, "कर्तर्र मही।" मद तो पत जी को लेने के देने पड़ गए। माए थे रोर्ज छुड़" बाने, नमाज गले पड़ गई। बोले, "अँसे पार्टी की समक्त में झाए फ़ैसती करे । मैं पार्टी पर अपनी राय थोनना नहीं चाहता," और कुर्सी छोई" कर बाहर जाने लगे। मैं भी पीछे-पीछे यह कहकर चल दिया कि ये सब न्यायाधीश मेरे मित्र हैं, भापकी गैरहाजरी में ये मुलंडिंग से मुरव्वत ला जाएंगे और न्याय नही कर सकेंगे। इसलिए मुमे भी भपने साथ ले चलो । पंत भी ने कहा, "तुग्हें यही रहना चाहिए।" मैंने कहा कि जब बावाज पड़ेंगी तो मुलजिम हाजिरं हो जाएगा। वे डाल-डाल तो मैं पात-पात । पंत जी चीफ मिनिस्टर ये पर उनकी इच्छा के मुताबिक पार्टी मुक्ते निकालने को तैयार न हुई। कुर्सी छोड़ जाने से पार्टी पर कुछ घसर जरूर पड़ता, मैंने भी अपनी फुर्सी छोड़े थीं, बड़े वेहया से पड़ गया था पाला । क्योंकि यह सब होते हुए भी मेरे मन में याल नहीं पड़ा था, पन्त जी का पहिले की तरह प्रपने वहें भाई और साथी जैसा खादर करता था। यह उन्हें भी मालूम था कि मै उनका मादर करता हूं। मजबूरन वे हंसकर फिर कुर्सी पर बैठ गए। फिर मुकदमे की कार्यवाही शुरू हुई। श्री श्रलगुराय शास्त्री

ने यह वेद संत्र पढ़ा:

"मानो बधाय इत्मवे जिहीडानस्य रीरिधः।

भा ह्डानस्य मान्यवे ॥"

वर्यात मुक्ते मारने मत दौड़ी मैं शमिन्दा हूं। मुक्तपर कीघ मत करो, में लिजित हूं। —ग्रौर कहा कि त्यागी जी का यह स्वीकार कर लेना ही पर्याप्त है कि उनसे अनुसासन भंग हो गया । वस, यहीं किस्सा बन्द कर दीजिए। वरना पंत जी को चाहिए कि सीने के यास में भी के चिराय जलाकर कांग्रेस वालों के मृंह देखें । जिसका दामन पाक और दिल बेदाग हो और जिसने सधिक त्याग किया है उसे पकड़ लावें वह त्यागी को बाहर निकाल सकता है, हमारी तो यह हिम्मत है नहीं। भेरा जी भर भाया भीर मैंने कहा, "आप लोगों के सिवाय मैं किसीका दोस्त नहीं, हम सब एक ही छतरी पर उतरने वाले कबूतर थे। मेरी छतरी तो छिनेगी पर भाग निकाल दीजिए। मैं निकाल दिए जाने के बाद भी कहीं और तो नहीं चला जाऊंगा। कांग्रेस दपतर के बाहर कम्बल बिछाकर सड़क की पटड़ी की झपना घर घोषित कर दंगा। जब भाष लोग मेम्बर बनाने जाया करेंगे हो मैं भापसे २० कदम पीछे-पीछे चलुंगा । जो भी दुकानदार मेम्बर बनते से मना करेगा, उसको समका-युक्ताकर धापके पास भेज दूंगा। पर माफी नहीं मांग सकता।"

कुछ निर्हम न हो सका । इसलिए धनुवासन-अस्ताब इन पान्टों मैं पास हो गया, "यह कमेटी त्यागी जी की तकरीर को धनुवासन के विरुद्ध मानती है।"

## संकल्प की महिमा

सुलसाय की गहरी जलकरों और जटिल पेचीदिमियों से जो परिहिपतियां जरमम होंगे हैं जन्होंको समस्या कहते हैं। समस्या का कोई मौसिक भस्तित्व नहीं होता। यदि समस्याओं का कोई ग्रांसिक क्षेत्रा वो मुलक्ष जाने के बाद भी वे बंसी हो बनी रहतीं जैसे बाबी के खुल जाने पर ताखा। हर समस्या के सुलक्षाने के लिए ब्यक्ति विषेष की मनबुद्धि और धनुमयों के धनुसार वहें निश्चित समय के स्थिए एकापिचत होना धनिवाये है। जिस समस्या को मैं बार पर के ध्यानायह से सुलक्षा सकता हूं बहु महीनों में सुलक्ष पाती है, व्यॉक्ति मुक्ते निरन्तर एक ही बात पर ध्यान कम्बाए रखने का झम्यास नहीं है। साभी मिनट एक समस्या पर ध्यान करके बित्तवृत्ति इसरी और बती जाती है। इस तरह से मैं धननी सनस्यामों पर वारी-वारी से किरती मैं विचार करता हूं। जैसे ही ध्यान के निश्चत में ट्रेपूरे होते जाते हैं समस्यार्थ वारी-वारी से स्वयं खनकती जाती है।

घनुभव से पता चलता है कि समस्यामों के म्रसली हल यों हो मुद्धि द्वारा ही मिमते हैं पर जनकी वास्तविक भ्रसक मन-मापना (सव-कीगत्त माइण्ड) से उदय होती हैं। मन की कोई भागा नहीं है नाई सह शबर, वाक्य मोर व्याकरण का मोहलाव है। वह तो पुरनों की तरह संकल-विकल्प, इच्छा-भाकांसा, मासा-मम, ईच्यां-द्रेप, पादाल-प्रदान, स्नेह-संग्राम योर व्यद्धा-मिक की पूप-छांव में सिलवाइ करता रहेता है। पर हर ब्यक्तिका मनिष्य इसी धर्डचेत मन पर निर्मर है। सपेत दुढि तो एक निष्काम वकील की तरह बुरा-भला भीर हानि-साम पारि का निर्होय करती है, यह काम भी भति भावस्यक है।

मनोविज्ञान के पंडितों का जो भी मत हो, घपना धानुभव तो साफ बताता है कि मन राजा धौर बुद्धि (कांग्रस) जसका मन्यी है। मन यांव धारमा मही तो जसके निकटतम प्रवश्य है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि संसार में जो बड़ी से बड़ी दर्जन, कता, कवित्व और विज्ञान-सम्बन्धी थोंजें होती हैं वे सभी धार्यजेत मन से प्रेरणा के रूप में देवर होकर समेत बुद्धि द्वारा प्रमाणित और प्रकाशित होती हैं। इस-विष् यह नितान्त धावस्थक है कि मनुष्य धपने धार्यजेत (मन) को धमरिहत बनाने का प्रयत्न करें!

#### मूर्लता के थैले

यदि पाठकाए थोड़े स्पष्ट भित्राण की झाता दें तो मैं यह कहूंगा कि हममें से ६६ प्रतिशत मूर्जता के चैते हैं, क्यों कि बचपन से हमारी यह मारत कार्जी झाई है कि जब कभी कोई विचार-करणता मन में साती है तो सचेत बुद्धि से पूछते हैं कि अयुक्त करणता या पिचार वैद्धिक है या मीसिक । समकदारी की हुई तो कर यी भीर मासमाजें की हुई तो कर यी भीर मासमाजें की हुई तो कर यो भीर मासमाजें की हुई तो मन में दवा ली। इस तरह हमारी सारी होशियारी वाहर भीर मूर्जता अन्वर जमा हो रही है। यदि वेधहक अपने सारे विचार याहर करते रहते तो भागी जन हमारी नासमाजें की वार्त सुकता उत्तक हो। इस प्रकार हमारे अद्धेत्वत मन के तहसानें में भागन कम भीर आन अधिक हो गया। अद्धेत्वत मन के मीतर प्रकार करति की छाया भीर संकर-विकरण भीर भागा-मय सादि की साद

ही उसको जर्बरान्यक्ति है कि जिसमें प्रेरणा के ष्रकुर उमते हैं। जैसी खाद होगी चैंसी ही प्रेरणा भी होगी। इससिए बौदिक विकास के लिए नितान्त प्रावत्यक है कि षद्धेंचेत मन को अम, आन्ति और शहबाद <sup>के</sup> संस्कारों से बचाए रखने का प्रस्तक प्रयत्न किया जाए।

#### सं कल्प-क्रिया

जीवन की कठिन से कठिन समस्या को सुलभाने भीर भगिताण भीर माकांकाओं की पूर्ति के सुभाव भी इसी उवंदा भूमि से उपजते हैं। पर जिस समस्या का उत्तर लेना हो उससे अपने धडेंचेत (मन) को पूरी तरह रंग देना पड़ेगा । सारी इच्छाओं और झाकांकाओं की पूर्ति का एकमात्र उपाय है अदंचेत (मन) को अगाध रूप से अमुक मनीकामना से संस्कारित कर देना । वयोंकि सफलता के सब रास्ते इसी घुंधली गली से निकलते हैं। हम इस संस्कार-विधि को संकर्ण-किया कहेंगे। बार-बार अपनी रचनात्मकवृत्ति का भावाहन करके बपनी मनोकामना के रंग-विरंगे और रोचक सुपने देखी, दिन-म<sup>र</sup> देखो भौर रात्रिको चन्हीं सुपनों को देखते-देखते सो जाभी। सोते समय जब नींद से मन की फाटकरूपी बांख मिचती हैं तो सचेत बुर्ढि प्रपनी दुकान बढ़ा जाती है। केवल प्रन्तिम विचार की भलक ही <sup>प्रद्धे</sup> चेत मन पर समाई रहती है। इस तरह से विना परिश्रम किए <sup>इंटी</sup> तक मन का संकल्प संस्कार होता रहता है। समाधि की नियत धर्वी समाप्त होते ही समस्या सुनकाने के रास्ते या तो सुपनों के रूप में <sup>या</sup> धामास द्वारा स्वतः सुभने लगते हैं। ये सब रास्ते साधारणतया सीचे भीर सच्चे होते हैं। इन रास्तों में पढ़ते ही हमारी ध्येय-प्राप्त की धाशा गहरी होने लगती है। यह इन सस्तों की सचाई का प्रमाण है:

# भाकी रही भावना जैसी। प्रमु मूरति देखी तिन तैसी॥

मैंने पपने नाती ( २ वपं) नानू को उसकी रखाई में रेल का फूंजन रखकर कह दिया, "इसे प्रपने पास सुना को बरना यह देहरादून चला जाएगा।" वह 'छोजा, छोजा' कहकर फूंजन को यपको देता हुआ एक निनट में सो गया क्योंकि वह नींद का आवाहन कर रहा था इस लिए नीव प्रा गई। मैंने पूंजन उठाकर अल्यारी में रख दिया। १० घंटे के बाद मांख लुनते ही नानू ने रोते हुए कहा, "पाप, देख को फूंजन देहरादून बता गया।" मैंने हुत बच्चे पर बहुत अनुमय किए हैं। मैरा दिस्तास है कि कोते समय की भावना हमारे भविष्य को बनाती और विगाइती है।

जो दिन-रास दिवाजिया होने का अय करते रहते हैं जनका मन दिवाजिया होने वाने सुकाब ऊपर को फॅकता है, और वह मनुष्य प्रवस्य है दिवाजिया हो जाएगा वह निक्चय है । बीमारी के सुपनी नो नो बीमार और सफलता को विश्वत करने वाले सफल हो जाई मैं नो बीमार और सफलता को विश्वत करने वाले सफल हो जाई मैं वह मानिवान का सकाट्य नियम है। वहां यह नियम हटता है वहां समा की कि सच्ची समाध नहीं लगी थी या यन के दुराने संस्कार राते गहरे और विवरीत वे कि तुम्हारे मनन से वह नव्ट न हो सके। राजिय बोनों काम साथ-साथ करने पड़ेंगे। एक घोर तो मन की पाल-कास के समय से तर्द-तरह की इन्हों को हुई आत्यारों से पाक-साफ करना पड़ेगा और दूसरी थोर गहरी और सप्ती संस्कर-भिया सारा मन में सपनी मनोकामना की मेहती रचारी पबीर ।

#### भाग्य-रचना

मनुष्य-चरित्र पर बचपन की सुनी हुई वहानियों का बहुत गहरा

रोम है कि मारत की मानी संतान को उटपटांग—चीर, उवकों, मूर्ग मेत, खूनी, डाकुमों की कहानियां सुनाकर हम उनके चरित्र को नदर म करें। मौर खपने प्रतिच्या को उठउवस करने के लिए भी सीते तमय की मस्ताविष में निराशा को स्थलक न साने दें। यह याद रखने बात है कि मन पर किसी प्रकार का भी बोध आसना सम्मात है क्योंकि यह झापका वह सेकक है कि जो जोवन त्यमंन खापकी निःशुक्त हेवा करता है यौर पल सर भी विखास नहीं करता। हिसाब लगाने दे पता चना है कि समझम ३६६० यन बारी परसर की खहान को १ फुट ऊंचा उठाने में कितनी शक्ति करती है, बापका मन २४ पटों

में उतनी ही शक्ति घरीर के रक्त प्रवाह में अर्थ करता है। इस

विचारे पर तरस लामी !

प्रभाव पड़ता है। वास्तव में ये कहानियां ही हमारे मानसिक विकार, भाग्य, मीर चरित्र को याघारशिला हैं । नयोंकि इन कहानियों डाग बच्चा मपनी माकांक्षामों का निर्माख करता है । इतनिए मेरा मनुः

# बापू का प्रायदिचत्त

बात तो बहुत छोटी-सी है पर जितनी पुरानी पड़ रही है उतनी ही बोफिल होती जाती है। कभी मेरी छाती में ही कुलबुलाकर न रहें जार, हसलिए माज मित्रों को भी 'वारीके-जिगर' किए जेता हूं।

स्वराज्य-प्राप्ति के कुछ ही महीने पहले मेरे माय्य से एक बार , मायी जी कुछ लक्ष्वे अरसे को विज्ञाय के हेतु देहरादून-मसूरी बले आए। जनका स्वास्त्य कुछ गिर रहा या। मसूरी के विक्रता-मवन में ठहरने की ठहरी। में उन दिनों उठ प्र० की विधान-समा का सदस्य या। गांधी जी की सुनते ही में १५-२० स्वयंत्रेयकों की दुकरी लेकर मसूरी जा पहुंचा। विक्रता-मवन के विल्कुल नववीम एक मकान में पढ़ाव काल दिया, किसी सत्ते-से होटल में बाने का प्रवश्य हो गया। जो भी स्वयंत्रेयक वहां था। गाम, भपने को बन्य समस्ता या।

पुक्ते पुक्त से स्वयंसेवकों के बीच सोने-उठने का घोक था। उन विनों सिगरेट लायक तो वेसे व नहीं, बीड़ी पीकर ही काम चलाते थे। बस, दी ही नवेकरते थे—एक बापू का बीर दूसरा बीड़ी का। पर कभी दोनों एक साथ न कर सके। बापू की देखते ही बीड़ी इस डंग से पुक्तते कि कही धूबहा न हो जाए। कभी हुम्मते कर मौका न सता तो हाय जेव में डातकर सन्दर ही सन्दर पीक्मों से साग मससनी पढ़ती थी। उनकी चोरी से पीते थे पर कुमते समय की मानना मीर मिक इतनी समाय सीर पित्र होंगी थी कि जैसे दान-विन्तान के समय होती है।

बाषू सुबह-शाम टहलने जाते तो सुत्तीला नैयर, ध्यारेलाल प्रौर ग्रजकृष्ण चांदीवाला भादि सब परिवार के रूप में उनके साध-साथ जाते, भीर हम ? हम रास्ते में किसी ऐसी जगह खड़े हो जाते जहां हमपर उनकी नजर पड़ जाए तो दूर से प्रणाम कर सें। नातच रहता या कि सायद बुला भी लें। कभी-कभी बुला भी लेते थे। एक दिन युजाया और मेरे कन्धे पर हाथ घरकर बहुत दूर चले। वस पांच मिनट ही हाथ रहा होगा कि एक सड़कीने पीछे से झाकर मुक्ती · हाथ छीन लिया, और सपने कन्धे पर रख लिया। मैने बापू की सीर मपील-भरी मांलों से देखा, पर वे ऐसे मुस्कराए कि जैसे कोई वाठ ही नहीं। मेरी दुनिया लुट गई और लड़की के हाथों। वे मुस्करी दिए। कितने कठोर थे बापू ! पर उन्होंकी हस्त-छाया में चल रही हूं थाज तक । मैने उनसे घोखे किए, उनके जीते जी भी किए भीर जनके मरने पर भी कर रहा हुं, ऐसा अभागा हुं मैं महावीर स्वागी। पर उनकी हस्त-छाया वैसी ही बनी है, कैसे उदार थे बापू !

सायकास को प्रायंना होती थी। यहले हैगी बंली के मैदान में मारफ मी, पर लोगों का उकावा हुआ कि यहर के बीच में होंगी मारफ मी, पर लोगों का उकावा हुआ कि यहर के बीच में होंगी माहिए। मैंने करते-करते साता चाही। उन्होंने स्वीकार पर किया। फिर सिक्वरदक होटल के मंदान में प्रायंना होने लगी। बापू को क्यान राम में भीर हमारा बापू में। गरज कि सारी जनता प्यानाय स्थित होकर प्रमुत-चचन पान करती थी। प्रभी तक वह छांच घांचों में प्रोर घयद कानों में पूज रहे हैं। भीड़ के चारों घोर मेरे साथी स्वयंत्रेयक गमनों के फूनों की उरह धपनी वर्दी यहने खड़े रहते थे। कितने सीध धीर खच्चे में में मार करती सी। स्वयंत्रेयक गमनों के पूजी की उरह धपनी वर्दी यहने खड़े रहते थे।

भौर श्रद्धालु, हर काम के लिए सैनिक की भांति तैयार। उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, पर मैं उनके किसी काम न बाया। कैसा निकम्मा नेता हुं मैं ?

एक दिन मेरे एक भिन्न ने, जो मुफ्ती कुछ ईच्या करते थे (स्पोंकि में गांपीजी का मंहलगा सेवक या स्नीर वे सपरिचित भगत), गांपीजी के कान भर दिए कि मेरे स्वयंसेवक मसूरी के कुलियों को प्रापंता में साने से रोकते हैं, क्योंकि उनके कपड़े गर्द होते हैं। गांपीजी की यह सुनकर वड़ी चोट सगी। साव देखा न ताव उन्होंने खटारु से प्रमंत प्रवचन में कह दिया—"स्वयंसेवकों ने कुलियों को प्रापंता में भाने प्रवचन में कह दिया—"स्वयंसेवकों ने कुलियों को प्रापंता में भाने से पोक दिया, क्योंकि उनके कपड़े में ले हैं।" सादि सादि। मेरे स्वयंसेवकों को सब-कुछ कह जाना। वे वेचारे खड़े के लड़े रह गए, काटो तो खून नहीं। सूरअसुली फून की तरह सबका बेहरा निवाल। इपर में जन के राल हो गया। मृहकट तो या ही, प्रापंता खत्म होते हो गांपीजी को अंची-नीची सुनानी युक्त कर यी:

"राम के मिदर में बैठकर धापने भूठ क्यों वोला? धगर पूछताछ फरने से पता बला कि एक भी जुली को नहीं रोका गया तो ? मेरे स्वयंत्रेवकों का मुंह काला कर दिया । वेवारे वाजार में निकलने लागक भी नहीं रहे । धापको उस खुले भूठ का यकीन कैसे झाया ? मेरे इस भूठे प्रवचन से लाग क्या हुमा ? मेरी बरतों की कमाई पर गानी फेर दिया।"

मैं जिसनी-जितनी बदतमीची करता गया ने उसना ही हसते गए। कितने निष्ट्रर ये बापू !

बिड़ला-भवन पहुंचते ही बापू ने श्री व्याकृष्ण चांदीवाला धौर श्री प्यारेलाल को भाक्षा दी कि वे कुलियों के विश्वामगृहों पर जा- आकर इसकी पहताल कर बीर कन की प्रार्थना से पहले रिपोर्ड दें यह कमीशन दिन-मर मसूरी भूमा, पर एक भी कुली ऐसा व मित कि जिसे प्रार्थना में साने से रोका गया हो 1 उनका कहना था कि "इस प्रार्थना के कारण डॉडी-रिसा की मांग इतनी वह गई है वि इमारी फसल कट रही है। सपनी कमाई छोड़कर हम प्रार्थना में की जाएँ।" कमीशन ने सच्ची रिपोर्ट बापू को दे दी।

भभी मुभे इसकी भनक न पड़ी थी। मैं तो गांधी जी से रूठ हमा या, मगले दिन भी रुठा रहा, कैसा ममागा हूं मैं (माज पुने चस दिन की बात याद करके रोना झाता है, वर्गों के झब बा मुक्तते रूठ गए हैं)। उस दिन प्रार्थना में भी मैं भनमना सा दूर जा कर खड़ा हो गया। प्रायंना समाप्त होते ही गांधी जी का प्रवचन भारम्भ हुमा। मुक्रपर विजली गिर पड़ी। कल तो जिन्दा भी पी मात्र काटो तो खुन नहीं, लेने के देने पड़ गए । बापू ने कहा, "बाज ती मैं प्रायदिवस करना चाहता हूं।" सारी जनता घवड़ा छठी कही बापू उपवास न कर मैठें। बापू बोले—''श्राज त्यायी जी हो मुक्तसे नराज हो गया, इसीलिए वह दूर आकर खड़ा हो गया, वह मुके केता कि तू भूंठा है, तूने राम के मन्दिर में बैठकर भूंठ क्यों बोला? (मैंने बापू को कभी 'तू' नहीं कहाया, मुक्ते डर हुमा कि मेरे जिले के सब लोग यु-पू करेंगे कि मैं गांधी जी को तु कहकर बलाता हं)। मुके एक व्यक्ति ने भाकर खबर दी कि कुलियों को प्रायंता में भाने से रोका जाता है, मैंने उसकी बात का मरोसा कर लिया धौर कल भापके सामने कह भी दिया । फिर वहकीकात से सो वह बात गलत निकली। तो फिर त्यागी जी ठीक केवा है ना? मैंने तो राम के मन्दिर में बैठकर भूंठ बोल दिया। इसका तो मुक्ते प्रायदिचल करना

होगा। थीर में तो झाखिर महात्मा ठहरा न? तुम सव तो महात्मा भी नहीं हो। जब में ऐसा पाप कर सकता, तब तुम सव भी जरूर ऐसा पाप करते होंगे, मला? फिर तो सबको अपना पाप धोना है। भागो, भीर हम सब सिक्तर प्रायदिक्त करें। प्रायदिक्त तो यही है गा कि मिल्य में पाप ना हो। तो किर सब भाई-बेन प्रपान भागों में कि सिक्स के पाई के का कि की की मिल्य में पाप ना हो। तो किर सब भाई-बेन प्रपान भागों में पिल्य में पाप ना हो। तो किर सब भाई-बेन प्रपान भागों में पिल्य के कि कि की पापनी धांख बन्द करना, धौर कान में पड़े तो प्रपानी धांख बन्द करना, धौर कान में पड़े तो प्रपानी धांख बन्द करना। धौर किर मुंह बन्द करना। चेसा करते हो पाप से बच सकते। तो फिर मुंह बन्द करना, मला। ऐसा करते हो पाप से बच सकते। तो फिर, मैंने तो प्रपा कर लिया, तुम भी करो। किती ही दुपाई होरे सार बदनामी की बात बिना छानबीन किए मुंह से नई निकालना।

प्रार्थना बन्द होते ही मैंने नखदीक जाकर अपू की प्रशास किया ती बोले:

"अपने पापी को क्षमा कर दिया ?"

में रो पढ़ा। बाज में बापू से पूछता हूं कि बापने सपने पापी का क्या किया? वह दो असा के सोग्य भी नहीं है। सामे क्या जिलूं? उन्होंने केरे कन्ये पर हाव घर क्या। अस तो रोता रेसकर लोग कन्नी काटकर इपर-उपर जिसक जाते हैं। सबको पपन-प्रमने गम हैं, कोई फिर दूसरों के गम को सपने जपर क्यों मोहें?

#### "राजा जो०"

फैजायाद जेल का किस्सा है कि एक दिन श्री केशवदेव मालवीय, शो प्राजकल केन्द्रीय सरकार में मंत्री हैं, बहुत परेशान धीर फीका-सा मुंह लिए हमारी बैरक में भाए। हम बाहर के बक्कर में, काटक के नजदीक वाली बैरक मे रहते थे। हम ने 'वी' क्लास का दर्जा स्वयं त्याग दिया था, इसलिए झन्दर के चक्कर (चारदीवारी) मे भी राजनीतिक कैदी रहते थे हम उनसे धलग बाहर के चक्कर में ला रक्ताया। हमारी बैरक वालों को ३०० गता मूंज के बान बंटने की 'मशक्कत' दी गई थी। २ आ। ३ फिट बान बंट दिया करते थे ताकि यदि संजा भी मिले तो काम कम करने की मिले. जेल-कानून भग करने की ना मिले। बाकी समय पढने-लिखने में लगाते थे। दोपहर का वक्त या और जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट साहव कैदियों की परेड देखने की अपने दपतर से निकल चुके ये। सामने दी सिपाही बली संगीन लिए. भीर पीछे एक बैदी छतर लिए, भीर दूसरा चंबर, तीसरा पंखा बोलाता चलता था । उनके साथ कई बन्द्रकची सिपाही, जेलर, जेल-डाक्टर और बहत-से कमंचारी जुलूस बनाकर दुल्हे की चाल चलते थे। जिस समय केशव जी हमारी बैरक में भाए. सपरिण्टेण्डेण्ट मंडारे (किचन) का निरीक्षण कर रहे थे। बहां है हमारी बैरक में ही घाने का सम्बर था। कायदा यह था कि इरक में के दरवाजे पर आते ही एक सीटी बजाई जाती थी कि जिस-

शिष्टाचार मही जानते कि थिना बुलाए दूसरे प्राहिमों की यात में सखस देते हो, चुप रहो और धपना काम देखी।" केवर खप हो गए, मेरी तरह से मृंहफट होते तो फीरन त्यार उतार दें। यह वेचारे तो एम०एस०सी० थेन ? (एम०—मृंह, एस०—ितकी, सी०—ले)। धाए हमारे पाल, "बदला लिवा दो।" जुनेरी को बहुत गुस्सा लगा। उन्होंने केवल जी को तो वाधित केव दिया धीर बोल, "हम लिवाएंगे बदला तुम्हारा।" फिर तड़े होकर खोर से तमान बैरक वासों को सलकार दिया कि "सब सोग धपना-प्रमात तीहें का तसला उठाकर बैरक से बाहर जो प्रामा प्रमात पाल की सकता जठाकर बैरक से बाहर जो प्रमात कर सोग भी वेसा नित्र है जी उत्तर जी सामी के सलका उठाकर बैरक से बाहर जो प्रमात कर तो भी वेसा हो कहना-करना।" हम लोगों में केवल एक ही बात पर फारा हमा करता था। यह यह कि किसको लीवर सामा जाए।

सव ही लीडरी का दम मरते। मैंने यह फँसला दे रनका या कि हर मनतर पर को पहिले खड़ा होकर पर प्रवस्त कर दे उसीकों तात्कालिक लीडर मान निया लाए, फिर चाहे बहु रास्ता गतत बताएं या सही। और वेल को फूठ-चक, पाय-गुण, बीर विकानमृत्ति के घम्यों से परे घोषित कर दिया था। हम इस बैरक में करीव ११ थे, सब बैरक से बाहर निकल साए। सुपरिश्टेक्टेक्ट का जुलूत बैरक के सामने घाया, उग्होंने हमें बाहर खड़ा पाया। एक सांस से देखा धीर हुत्ती से प्रनदेश करके प्रकृति हमें साहर खड़ा पाया। एक सांस से देखा धीर हुत्ती से प्रनदेश करके प्रकृति हुए से सिंक कर मा मतत हुए से पिक देखा धीर से पीर से प्रति हों पर पर पर से सामने घाय उनके सिपाही-याद भी मनदर प्रवार देशों कर निरोधण कर रहे हों, पर जा रहे थे सांसी कविस्तान में। हम सर्व सो नियान प्रसम के मुत बने बोहर साई में हुई भीर दे हैं कि दिसान में।

में सद बरायर माने जाते हैं। जब ग्राखिरी सिपाही वैरक में घुस गया तो जुबैरी साहव ने अपने तसले परतवले की टेक लगाकर जोर से गाना चुरू किया, "राजा जो व न ब र स न लागे, राजा जो०।" भीर भन्तिम "जो ॰" पर जोर से दाहिना पैर भी पीट दिया । फिर हम सबने दिल्कुल इसी तरह गाना गाकर तसले भौर तलवों की ताल लगा दी। इस यीच में सुपरिष्टेण्डेण्ट ने भ्रपना मुंह हमारी घोर को मोड़ लिया धौर हमने देला कि उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। कैसवजी लाल मुद्रा लेकर लौटे थे, साहित बहादुर का रंग सफेद पड़ गया। जैसे ही उन्होंने हमारी तरफ की मुंह किया, जुबैरी ने जस्दी-जस्दी चलन्त की तान लगानी और बजानी धुरू कर दी और साथ ही साहिय की मांलों में भांकों डालकर गर्दन भी हिलानी घुरू कर दी। बचपन के मर्फे जवानी में था गए। जुबैरी के चुप होते ही हम १४, १६ घादिमयों ने उसी तेजी के साथ धपनी गर्दन हिला-हिलाकर "राजा जोयन बरसन लागे, राजा जो०" नहना धुरू कर दिया धौर रेसलों की क्षेत्र चलन्त गत बजा थी। हममें से कहमों के लम्बी ढाड़ी भी थी, पर हम ऐसे नाचे कि मानी बिना संयोटी के दीन वर्ष के मच्चे नाप रहे हों। हमें ऐसा लग रहा था कि मानी इस मूसता के द्वारा स्वराज्य-गुरा भीग रहे हैं। बाब मिनिस्ट्री की बुसों से यह सब प्रशिष्टवा भौर बदलमीबी की बात दिलाई देती है। कुछ भी हो, यबा भा गया। हमने "राजा ओ॰" कहकर सान सोड़ी ही थी कि साहिय यहादुर ने तहकतर पूरा, "यह क्या तमाशा है ?" जुबेरी ने प्रवाब दिया, "माप-की मैनसं नहीं झाते, हम धापस में ना रहे हैं, विना हमारी आमा निए भाप हमारे बीच में क्यों भाते हैं ?" भीर फिर गर्दन हिसाकर गाना गुरू कर दिया, "राजा जीवन बरसन नामे, राजा ओ."। साहिब

\*\*\*

बहादुर ने हुनम दिया कि नियाज भीर मैं पेशी पर हाजिर किए जाएं। कैदी तो थे ही, फिर श्राभयुक्त बनकर साहिब की पेशी पर भेज दिए गए। हमको पेशी का हुवम देकर साहिब बहादुर 'ही' क्लास वालों की परेड देखने चले गए, हम लोगों ने गांधी जी की जब भीर इन्कलाव जिल्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। पक्कर मे जो १५ के लगभग राजनैतिक कैदी ये उन्हें फिल पड़ी कि क्या हुमा। कुछ कैदी नम्बरदारों ने जो कि अन्दर-बाहर आ-जा सकते थे, हमारे साथियों को बता दिया कि "रपागी जी वाली बैरक ने साहिव बहाडुर को "राजा जो॰" चिल्ला दिया और खुउँरी साहिब और त्यांगी की पेशी का हुक्म हुआ।" वे बेचारे "राजा जो॰" का तो कीई प्रयंत्र समभ सके पर निदमानुसार उन्होंने भी साहिब बहादर के चक्कर मे मुसते ही "राजा जो०" के नारे लगा दिए। जिस बैरक मे जावें, "राजा जो०" झाखिर तंग झाकर दक्तर में लौट झाए। हमें पेशी पर बुला ही रवला था, उन्होंने पूछा कि "ग्राप लोगो को क्यों न संबा दी जाए, भापने जेल का अनुशासन भग किया है भीर मापकी देवा" देखी सारी जेल ने किया है।" हमने उत्तर दिया कि यह तो धापके स्वागत का नारा है, आपको 'राजा' की पदवी दे दी मीर क्या सम्मान चाहते हैं। भाग यहां पर सर्वेत्रिय हैं इसका परिचय देने के लिए "राजा जो॰" के नारे लगे हैं। "ग्रच्छा, ऐसा है तो ग्रव बन्द करी दीजिए।" नियाच झहमद ने कहा, "यह काम तो श्री केदाब देव माल-मीय ही करा सकते हैं, क्योंकि बाज हम सब उन्होंके कहने में हैं।" साहिब रहस्य को समक्र गए भौर उन्होंने श्री मालवीय जी को बुला-कर अपने व्यवहार पर छोक प्रकट कर दिया। मालवीय जी ने हर बैरक में जाकर झाजा दे दी कि "राजा जो॰" का भाग्दोलन वापित

ने निया जाए। मुपरिण्टेण्डेण्ट फिर से परेड को निकले और शान्ति-पूर्वक दफ्तर लीट घाए। हमको भी छवा न मिली विल्क उस दिन में जैस के जमादारों की तलावी होनी कम हो गई भीर बीड़ी के वेंडन का माब, जो टाटां के दोबर की तरह रोज नमा खुसता पा, छत दिन ६ माने से फिर ६ पैसे पर मा गया भीर पुले माम बीड़ी

पीनी भारम्भ हो गई।

# सामूहिक व्यक्ति

भाजकल कांग्रेस का संगठन सजबूत करने की बहुत वर्गा है।
जितागण वड़ी सासानी से कह देते हैं कि सापस में मेल बनाकर रवा
गानक कार्य में खुट जाओ । मेरी राय में यह सब अपर्य की बात है।
सला मस्तानों द्वारा प्राज्य तक कभी भी सापस में मेल हुआ है ? का
तिक भीर में पर मनुष्य का ऐसा मिलिशार है कि जैसे उसके प्राप्त
खवान या कलम पर है कि मन चाहा वकदिया, बाहे जब तिस दिया
और काट दिया ? मैं बहुत पढ़ा-तिला नहीं हूं, पर मेरा महुमव मुक्ते
कहता है कि मनुष्य को व्यक्तिगत कर से मपने चलन पर पूर्य प्राक्तिम सहाच नहीं है। इजारों व्यक्तियों को किसी एक मार्ग पर चलाने के
तिल् वियोग मकार का बातावरण कातने की मादयकता होगी। सहयोग जन-समूह का स्वाभाविक लक्षण है, इसलिए कांग्रेस्त की
भीर सहयोग की भावना जायत करने के लिए हमें केवल उपकुक्त वार्ता-वरण, बनाने का प्रयत्न करने एता। उस बातावरण के भावता हरित हम-

यह भी समक्र सीजिए कि मनीविश्वान के चनुसार यह स्थात वित्कुत गतत है कि व्यक्तिगत रूप से हम सोच जान-बुक्तर फार्ड़ी या मेत करते हैं। यदि साप पूरी छाननीन करें तो यह सित्त हो तकता है कि भागमें से कोई थी अपने विचारों का स्वतंत्र गही है। जो तोग नागने को स्वतंत्र मानते हैं, वन्हें भी भागतिक विष्कांत्र करते पर पह

व्ययहार में हमें मजा माता है, इसिनए हमको भ्रान्ति हो जाती कि हम जान-बूक्तकर भटपटी बार्ते कर रहे हैं। इसनिए ग्राप म कि व्यक्तिगत जीवम सामूहिक जीवन में पृथक् है। सामूहिक जीव में व्यक्तिगत जीवन का समावेश तो है, परन्तु उसका हिसाव वन सर्व के मनुपात से नहीं बनता । उसमें व्यक्तियों का समावेश तो पर ऐसा मत समभो कि 'सामूहिक व्यक्ति' में सब ग्रन्छे मुरे, प वेपके, नेक और थद आदिमियों का सत जोड़कर ग्रीसत निकन की है । जमा-लर्च के हिसाब से जो झौसत निकनेगी उससे कहीं प्रथिक की छटाएं 'सामूहिक व्यक्ति' में मिसेंगी । यह 'व्यक्ति' प्राव' प्रधान, स्दारता की पराकाच्छा, महाबीर, त्यामी, द्यालु धीर साथ पैशाचिक वृत्तियों वाला होता है। दलीनों से इतनी दूर कि बकीन इसके प्रमाव में भाकर मावात्मक हो जाते हैं। अंद्रा भीर विश्व इस व्यक्ति को जान हैं। और मय और बाला के सांस भरता हुआ ध्यक्ति हम सबों पर बपना जादू किए रहता है। बैसे इस 'ध्य का स्यमाव वालकों जैसा, धेलकूद, हंसी-ठट्टा और दिल्लगी वासा है है। जित्तना ही यह व्यक्ति हमपर अपना ग्राधिपत्य जमाए रहता चतना ही यह हमारे इशारों पर चलता है। पर केवल वन इत पर कि जो मौके पर दिए जाएं और इग्रारा करने वाला ध्यक्ति ह साधारए। से जरा ऊर्था हो। 'सामूहिक व्यक्ति' का शासन ि 'कोड' के भ्रनुसार होता है उसकी घाराओं का उस्लंघन सिवाय पा के दूसरा नहीं कर सकता। हम कैसे कपड़े पहने, माई-बहिन सम्बन्ध कैसा हो, दोनों पैरों में एक से खते हों, और बाजार में न घूमें, इस प्रकार की छोटो-छोटी वार्तो पर भी 'सामृहिक व्यर् का भाषिपत्य है। यह सब वातावरण का खेल है। जैसी भावह 800

होगी वैसा ही व्यक्तियों का चलन होगा।

भाजकल भारत का वातावरण राजनीति-प्रधान है। एक बमाना पा जब धार्मिक मेले, क्याओं और धमें की चर्चाओं का चीर था। इन दिनों इस दिशा में लोगों की दिस्वस्पी फीकी पढ़ गई है। कभी साइंस भीर कभी साहित्य की ही चर्चा चोर पकड़ जाती है। स्याग के दिन बाते हैं तो कभी भोग की प्रवृत्ति हो जाती है।

हमारे जमाने में गांधी जी ने एक प्रजीव युग त्याग और तपस्या का जरमन कर दिया या कि जिसके अन्तर्गत लाखों आदमी अपनी जान भीर माल को खतरे में अलकर देश-देश के कार्य को महस्व रेते में, जेसलाने जाते वे और पुलिस की साठी-उंडे लाने में गौरस प्रमम्जे थे। पंडित गोविम्द सस्त्रम पन्त और थी जवाहरताल नेहां के सलतक की पुलिस के युग्तवारों ने साहभन करीयान के सायकाट के समय हतने डंडे मारे कि उन-मर याद रक्लेंगे। श्री जवाहरताल की की कमर के गीस और साकड़ के निवागों के फीटो अलबारों में छपे रे। उन दिनों यही दिवाज या। सन् १९२१ में मुक्ते भी मरी पदालत में पप्ताई से पिटवाया गया था। यर सन यह रिवाज बन्द है। यन हिनों स्वाच्यों में भी मान था।

इसिलए मेरी धारएगा है कि हमको कोई सरीका निकासमा
पाहिए कि जिससे बातावरसा ऐसा बन जाए कि कांग्रेस पार्टी की
पानारिक फूट दूर ही जाए और भाषस में मिलकर देश-तेवा करके
का फैजन बन जाए। भाज जो मतभेट नजर धाते हैं उनका मससी
कारएग क्या है ? पुराने बसाने में हम सब जो मिलकर
पान्दोतन करते थे या रचनात्मक कार्य करते थे तो उन कार्यों में
किसीकी भी स्वार्य-मानवा नहीं थी, सब काम सामुहिक था, स्वराभ्य-

हम सार्वजनिक हित का कार्य करेंगे, हमर्से निवयस ही धापती मेन, मोहस्वत घोर सहयोग की धावना बढ़ेगी, वसींकि बातावरण ही दा प्रकार का होगा । हमारी प्रापत की कृट का भूस कारण है , वार्यज-निक धारतीलन की कमी । धावकस जो व्यक्ति परीपवार का कार्य करते हैं उनके धावन-भावन कार्य-सेव बन्द जाते हैं धीर एक के हीज में दूसरे के प्रभाव पड़ जाने से कार्य में बाधा पड़ती है । हसींकर सार्वजनिक कार्य करने बालों में भी धावने-धाने सेन के लिए मोड उत्पान हो जाता है धीर बही काव्य का कारण है । हमको यह स्वीकार कर निता चाहिए कि स्वराज्य होने के बाद कारीस के तेता-गाण धीर हम कव मिलकर इस बात में धावकल हो गए हैं कि हम कारीस कार्यकर्तामों के किए कोई ठील बार्य १-२-३ बरके प्रदा पढ़ी-क्षेत्र मा कार्यकर्तामों के नित्रजन कार्यकरी, "इससे मा नहीं क्षेत्र मह उपदेश देना कि "रचनात्मक कार्यकरी," इससे मा महीं

तो फिर उपदेश और प्रस्तानों के बिना ही दलवन्दी बन्द हो जाएगी।

माप्ति के लिए। जैसे छण्पर उठाते समय जो भी हाथ भगा दे, सव लोग मिलकर उसका घादर घीर स्वागत करते हैं, कोई भी ईर्प्या नहीं करता। जब तक गांघी जी जिन्दा थे, ये हमारे सामने कोई ग कोई ऐसा कार्य रख देते थे कि जो सार्वजनिक हितका हो। बब-नव

# सिहावलोकन

किसी धयक धौर धलीकिक रागिनी के बढ़ते हुए स्वरों पर मन्त्र मुख हौकर माचने वाले हुय कांग्रेसी मतवाले, जिन्होंने सगमग ३० वर्षों से निरन्तर प्रमने हुदयों की पड़कन इस महागृत्य की थिरक तान से बांघ रखी थी, भीर जो धपनी चौर प्रपने बाल-बच्चों की सुधि विसर-एए दिन-रात उसी धनन्त राग में निमम्न थे, जो तमाम सांसारिक शासित्यों की अबहेलमा करते हुए इठनाशी-कुकरासी चाल से राग-विलास बने इसराते फिरते थे, धाल बीखा के हुटे-बीने सारों की तरह चलक्रे-उलमी-से पड़े हैं।

यह क्या हुमा ? स्वर हुट गया। घमी शिर में घूम रहे हैं वे स्वर, पर हम जर्हें पकड़ कृहिं पाते । उत्तरी हुई मुर्वंग की तरह को कर की प्रमार-से पड़े हैं। धव न वह पहली-सी मस्ती है पोर न वह गया, जाती लुमार वाकी है। जैसे दीपितवा के कुकते ही पसेगों की महक्तित शिवर जाए, या सूर्य के लोप होने से सारे प्रह ममनी बाल भूत, नष्ट-भ्रष्ट हो जाएं, या जुम्बक-यान्ति न रहने से पृथ्वी का क्या-व्या जससे छूटकर हवा में उढ़ जाए, ठीक इसी भागि हमारी महक्ति सहले पहले पड़े हैं। जैसे बिना स्वर के राग, वैसे ही बिना बायू के स्रोधन।

माता थी कि जवाहरलाल नेहरू को वे स्वर बाद हों, शायद वे फिर से उससोए हुए राग को जमा दें। बोल वो बाद हैं उन्हें भी, हमें

जवाहरलाल की मुलाबी तवियत मचलती भी है तो प्यानी पर। भला वीला-बांसुरी के स्वर प्यानी पर उतरें तो कैसे उतरें ? उच्च वर्ग के स्यर ग्रीर नीच वर्ण की सवारी । ग्रीर फिर हमारी राग-रागिनी तो वर्ए-व्यवस्था की अनुवाबी ठहरी, वह अनमेल विवाह को बबा जाने । पिछले चासीस वर्षों में हमने क्या-क्या किया, यह भी पूरी तरह ' याद महीं। याद केंसे हो ? कुछ जान-यूफकर योड़े ही किया ? किसी नये की मस्ती में किया या। भीर फिर ऐसे रत होकर किया था कि 'कर्ती-कर्म' का विवेक ही नहीं हो सकता। ग्रव वे काम याद की थाएँ । हां, सिहाबलोकन से यह याद पहता है कि अपनी बुद्धि तथा शिवत से बाहर के काम किए चौर उन कामों को विटिनाइयों के यावजूद हुंससे-बेलते कर डासा । हमारे अधिकांश कांप्रेसी साथियों की सन्तीय है कि उनके परिश्रम सफल हुए । भारत की स्वाधीनता पर उन्हें गौरव है। हमें यह सन्तोष भी मसीब नहीं हुआ, वयोंकि हमने जो कुछ भी किया,वह स्वराज्य के निमित्त नहीं, प्रपित् धपने तारकालिक भानन्य के लिए, धुससी के शब्दों में, 'स्वान्त: सुसाय' किया । हम हो ध्रपने कामों का मूल्य हांब के हाब वग-पग पर चकाते गए। सिप्त होकर कार्य करने का सारा मूल्य लिप्त होने में है, फिर चाहे कार्य सफल हो भयवा असफल, कुता कोई इसलिए थोड़े ही भौकता है कि उसके भौकने से चीर भाग जाएगा। चीर भागे या न भागे, वह सी इसलिए भौकता है कि उसे इस मौकने में मालिक की वफादारी का वहीं मजा भाता है जो कि काम में लिप्त रहने में है । हमारा भी कृते

भी, पर प्राताप भूस गए, या यों कहिए कि वह राग ही रूठ गया।

जैसा ही हिसान रहा ।

> जगमगाती दीवाली यनकर धाया, हमारा तो दीवाला निकल गया।

. सम बात तो यह है कि स्वराज के होने से हम अधिकांश कांभिय-भाने वेरोखगार भीर निठल्ले हो गए। अब आनन्य स्थी मजदूरी मिलती नहीं। कोई सस्नी का यन्त्रा मदद स्थाने तो हम भी काम में स्था बावें। जिस मानिक ने हमें पाला था वह मर गया, उसीकी फुटको पर कान कड़े करते और उसीको सीटो पर कुटते-फांदत और शिकार करते थे, उसीकी मुक्कराहट पर खट्टू वर्ग युगते थे। अब हमारे पने का पट्टा निकल गया और लावारिस वर्ग इयर-उथर पूंछ हिलाते किर रहे हैं। अब कोई सुटकी बजाता नहीं सीर न कोई सुसकारता है।

गिन-गिमकर हर नेता का बरवाजा खटखटा कुके कि कोई मदद मगावे तो हम भी काम में लग जावें, पर नेताओं के पास पद और उपाधि सो बहुत हैं, वजीके, धोहदें, परिमट और बाइसेंस सादि मी बहुत हैं, वाय के व्याने भी हैं, पर काम नहीं है।

जब संग्रेज था, हमें भाए दिन कुछ न कुछ काम मिल जाता था। भीर कुछ न हुमा तो प्रभात-करो ही निकाल थी। कहीं दस धादमी रीपे, उन्हें मतबार की सबरें ही पढ़ सुनाई। सोय दूर से देवते सो भावमतत करते, पान-सिपरेट की बातें करते, धपने पास विठाते भीर कहते, "वयों जी, गांधी महात्मा भाजकल कहां हैं ? वे क्या कर रहे हैं ? मापको तो ये खूब पहचानतें होगे । '' हम खूब बढ़-बढ़कर वात करते और गांधी जी की बात बताते-बताते बकते नहीं । लेक्दर भी हम इसलिए थोड़े ही देते थे कि हम जनसाधारण से कुछ ग्रधिक जानते थे, बल्कि इसलिए कि हमें इसमें भी वही मजा माता या जोकि कुले को भौंकने में धीर शोर मचाने में **बाता** है।पर ग्रम सो वे सारी वातें स्वप्न हो गईं। ग्रव हमें सचमुच ग्रंग्रेजों की याद धाने लगी । वह हमसे सड़ता या, लाठी चार्ज करता था, हयकड़ी झलता था भौर जेल भेजता था। पर अब जेल से छूटकर धाते तो बड़े घौक से हाथ मिला लेता था। उसके रहते-रहते हमने २६ वर्ष पूर्ण स्वराज भीर स्वच्छन्दता का मचा लूटा। उसके चले जाने से जैसे बैरे-खान-सामे वेरीजगार हो गए, वंसे ही कांग्रेस कार्यकर्ता भी बेकार ही गए। उन दिनों केवल अंग्रेज ही हम कार्यकर्ताग्रों का रोव न मानता था, बल्कि उसके रहते-रहते कांग्रेसी नेता भी हमारी कड़ करते थे। ध्रव नेतागरण हमसे दूर भीर सरकारी अफसरों के नजदीकें हो गए।

नेतामों से बातचीत करने की तो बात ही क्या, अब तो उनकें दर्धन भी बिना अफसरों की भाशा के नहीं हो सकते। हमने भी पपने खमाने में बालंटियर बनकर बहुत-से लोगों को नेतालता के दर्धनों से रोका था। उन्ही पिछले कमों का फल बाज भीग रहे हैं। बैर, अब तो हमारी गिनती 'गैर जिन्मेवार' और 'अपटाचारियों' में हैं। कि प्राह्म देश से प्राह्म के प्राह्म देश की प्राह्म के देश में प्राह्म के प्राह्म के प्राह्म के प्राह्म के स्वाह्म के प्राह्म के प्राह्म के स्वाह्म के

पुलिस वाला भी दिन में जुछ पंटों के लिए वदी-मेटी उतारफर प्रपने भाई-बन्धुमों में हुक्का जा पीता है, पर हमारे नेतागण मिनि-स्टरी के दलदस में ऐसे फंस गए हैं कि उन बेचारों को सक्युच दम भारने तक का झवकाच नहीं है। उनकी दयनीय दशा को देख हमें भी उनसे दो मिमट केते हुए अपने पर ऐसी ग्लानि होती है कि जैसे किसी पक-मांदे मुसाध्दर को स्रोते से जगाने में\*\*\*हम उनके पास नहीं जाते।

कांग्रेस के सारे के सारे नेता मिनिस्टर हो गए। या तो बढ़े-बढ़े नेता सब ही मिनिस्ट्री से बाहर रहते या कम से कम आमे तो जनता के बीक में रहते। अब तो हम जैसे छुट्येंग्रे भी या तो बजीर या एम० एक०ए० या एम०सी०ए० वने हुए हैं। जनता को हमने वसके हाल पर छोड़ दिया। अध्यापक पाठशाला को छोड़ आया तो जिसके मन में आया गई। अध्यापक चनकर जनता को उन्टा-सीधा पाठ पढ़ाने लगा। इस तरह से जनता पर हमारा प्रभाव हट रहा है और हमारे विरोधी हमों का बढ़ रहा है। जनता तो हमीको चाहती है, पर हमारे हाय बाजी नहीं हैं। हम सरकारी कामों में खुटे हुए हैं। तो जनता का काम कीन करे।

कांग्रेस का शासन तो लोगों के वनों पर या बौर उसका अस्त पा प्रेम धौर प्रावा। धव शासन शरीरों पर है धौर अस्त है वही हपकड़ी, वेड़ी, लाठी और आधिकतेल, सर्थात् यय धौर निराका। कान्त की दीवारों का काला किला बनाकर हम सब कांग्रेस वाले उसकी पहारदीवारों के भीतर घा बैठे हैं। पहले हमारा मूंह या उघर ही जियर जनता का या। धाये हम धौर पोधे-पीछे थी जनता। धव धामने-सामने सड़े हैं हम किले में, वह बाहर। हमारी लगाई हुई खेती और कुलवारी दी किले से बाहर रह वह। धनरे त्यान-पास्त का प्राता कांग्रेस की गठरी जो हमारे पास है, उसीसे किले यानों की रसर पद पद पदी है, पर बापू की यह कमाई तो शहस हो रही है। बेटे

बिसक रही है।

को सुद मी दो कुछ कमाई करनी चाहिए वरना जब साने को न रहेगा दो फिला छोड़ना पड़ेगा। पपनी देती की देव-मास के सिए मी कुछ करना है या नहीं। सरकारी रोबकारों धौर भाक्षापत्रों द्वारा वस्त्रों की देवा नहीं हो सकती। गैर सरकारी एजेन्सी की पबहेलना न कर देते काम में लगाधी, वरना दवतों के नीने हे बमीव दीबी के साय

मुद्रक : पुरी प्रिटर्स, करील बाग,

# ञ्जबतक प्रकाशित हिन्द पॉकेट बुक्स

#### उपम्यास

एक गये की धारमकया खन की हर बुंद चन्द्रनाय क्लटा रीता देवदास बिराज यह मिलन पंडितजी ममता शेष प्रधन वनवासी चरित्रहीन मुल भोती वापिसी देश चौपरानी धामा श्रधुरा सपना धर्मपत्र जाल हृदय की परल दुर्वेशनन्दिनी खागपत्र विषवृक्ष धीते दिन धानन्द भठ श्रही-बडी शांसें वर्फ का दर्द दाहीद ग्रहार नियो

कंचे पर्वत पेरिस का कुबड़ा स्वयंवर घास-निरास कलाकार का प्रेम एक स्वप्न, एक सस्य एक सहकी, दो रूप प्रेम या बासना रात भीर प्रभात एक मामूली लड़की प्यार की जिन्दगी एक धनजान भीरत का खत पहला व्यार गृहदाह घीकान्स हरकारा चंचेरा उज्राक्षा पार्खंडी भुक्ता संकल्प छोटी-सी बात दावरे मृगतृब्सा

मश् नीना डाक्टर देव एक सवाल **ज्वालामु**सी हुबते मस्तूल घरती की मार्से गीता रन्याद सागर भीर मनुष्य इंसान या घैतान-हम सब युनहगार बेबसी भिकार क्रमुदिनी दो बहर्ने जुदाई की शाम बहरानी गोरा गांस की किएकिरी प्यार की प्रकार ज्वारभाटा संघष

शिकारी कलंक छनना जुमारी

प्रेमिका गजरा

क्रांतिकारी

घोंसला

# कहाती

, काबुलीवाला पतिता रहस्य की कहानी बंगला की सर्वश्रेष्ठ कहानियां उद्दें की सर्वश्रेष्ठ कहानियां र्धंसार की सर्वश्रेष्ठ कहानियां मंमली दीदी : वही दीदी बिन बुलाए मेहमान

मकेली एक पुरुषः एक नारी

कसक षंषट में गोरी जले कांच के दकड़े घुएं की लकीर

#### काठ्य : शायरी

चीन को चनौती दीवान-ए-ग्रालिब गीतांजिं मध्याला जिए की शायरी तमर खैयाम की रुवाइयां भेघदूत

मेरे गीत तुम्हारे हैं हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ ग्रेमगीत दर्द-ए-दिल मेरे गःत तुम्हारे हैं लहराते मांचल गाता जाए बंबारा मान की उद्देशायरी चद्र हवाइयां

18:12:10 Jaica

्र 0.7.5... धकुन्तमा . रोमियो पूर्वियट वैनिस का सौदागर घादी या ढकोसला वेबात की वात दरवाजे खोल दो

# जीवनोपयोग<u>ी</u>

वे सफल कैंसे हूए सफलता के द साधन सफल कैंसे हों सुस भौर सफलता के साधन जैसा चाहो वैसा बनी प्रभावशाली व्यक्तित्व

### विविध

वर्ष-कंद्रीक्ष
• भ्रापका खरीर
ठीक खाप्रो स्वस्य रही
पत्र लिखने की कला
गांधीजी की सूबितयाँ
नरस गरम

स्थी-नुष्य योगासन घौर स्वास्स्य डाक्टर के धाने से पहले धमरवाशी पचतन्य सरल प्राइतिक चिकिरसा हास-बरिद्धान

पकाइए खाइए

हस्तरेखाएं ग्रेम-पत्र

प्रत्येक का मूल्य एक रुपया

हन्द पाकेट गुप्त भगी जले प्रस्कानिक साधी व रेल्वेनस्त्रक्ष से भित्रती है। भगर कोई वित्ताई हो वो को इससे मंगर। झिन्द पॉकेट झुक्स प्राइवेट लिमिटिड जीठ टींठ रोड, साहदरा दिल्ली-३२ हिन्द पाँकेट बुँक

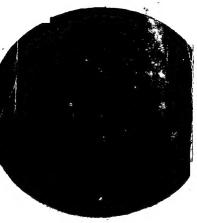

भारत की सर्वप्रथम पॉकेट ब्रक्स